

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri





# वैदिक-छन्दोमीमांसा

[ संशोधित-परिवर्धित संस्करण ]

(5) 25

लेखक-

पं॰ युधिष्ठिर मीमांसक

हितीयवाँर १००० प्रति

श्रावण २०३६ वि० जुलाई १६७६ ई० | मूल्य | <del>17-00</del> | 15-00

# Digitized by Arya Samai Foundation Channal and Sangotri

प्राचीन वैदिक साहित्य का ग्रन्वेषण रक्षा तथा प्रचार, तथा भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, भारतीय विज्ञान ग्रौर चिकित्सा द्वारा जनता की सेवा

प्रकाशक:-

रामलाल कपूर ट्रस्टे बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा)

> मुद्रकः— सुरेन्द्र कुमार कपूर रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस, बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा)



## लेखक का निवेदन

### [प्रथम-संस्करण]

वेद के विद्वानों पाठकों ग्रीर स्वाध्यायशील महानुभावों के करकमलों में "वैदिक छन्दोमीमांसा" प्रत्य उपस्थित कर रहा हूँ। वैदिक छन्दःशास्त्र का विषय ग्रतिगम्भीर ग्रीर बहुत विस्तृत है। प्राचीनकाल में वैदिक छन्दः— सम्बन्धी बहुत से प्रत्य विद्यमान थे। वे प्रायः कराल काल के चक्र में लुप्त हो गये। इस समय उनमें से कतिपय प्रत्थों ग्रीर प्रत्यकारों के ही नाम विद्यमान संस्कृत-वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं।

इस समय निम्न ग्राठ ऐसे छन्दोग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें वैदिक छन्दों का प्रपञ्च उपलब्ध होता है—

१-ऋक्प्रातिशाख्य

२-ऋक्सर्वानुऋमणी

३--निदानसूत्र

४-उपनिदानसूत्र

५-शाङ्घायन श्रीत

६ - ऋगर्थदीपिका-अन्तर्गत छन्दोऽनुक्रमणी वेक्कटमाधवकृत

७ - छन्दःसूत्र

८-छन्दःसूत्र

शौनक-प्रोक्त कात्यायन-प्रोक्त पतञ्जलि-प्रोक्त गाग्यं-प्रोक्त शाङ्खायन-प्रोक्त वेङ्कटमाधवकृत पिङ्गल-प्रोक्त जयदेव-प्रोक्त

इन ग्राठ ग्रन्थों में से प्रथम ६ ग्रन्थों के मुख्य प्रतिपाद्य विषय ग्रन्थ-ग्रन्थ हैं, इनमें प्रसंगात् वैदिक छन्दों के लक्षण ग्रीर प्रयञ्च दर्शाये हैं। केवल

१. द्र - यही ग्रन्थ, पृष्ठ ५६-६६।

२: वेब्ह्नट माधवकृत-ऋगर्थदीपिका (ऋग्माध्य) के अन्तर्गत निरूपित स्वर आदि द: विषयों की अनुक्रमणियां 'ऋग्वेदानुक्रमणी' के नाम से पृथक् प्रकाशित की हैं। इनकी विस्तृत हिन्दी-व्याख्या श्री पं० विजयपाल जी विद्यावारिषि, आचार्य, पाणिनि विद्यालय, (रा० ला० क० ट्रस्ट) वहालगढ़ ने की है। इनमें वेदविषयक अत्यन्त गृढ़ एवं महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया है।

स्रन्तिम दो प्रन्य ही ऐसे हैं, जो विशुद्ध रूप से छन्दोविषयक हैं। इन दोनों में वैदिक स्रोर लौकिक दोनों प्रकार के छन्दों का वर्णन है।

इसके ग्रांतिरक्त एक शुक्लयजुर्वेदीय 'सर्वानुक्रमणी' नामक ग्रन्थ ग्रीर भी है, जिसके पञ्चम ग्राच्याय में वैदिक छन्दों का निर्देश उपलब्ध होता है। याजुष सर्वानुक्रमणी ग्रामाणिक (जाली) ग्रन्थ है। कात्यायन के नाम पर यह विक्रम की ११वीं शती के बाद लिखा गया है। इसका पञ्चमाध्याय तो निश्चित ही इस कल्पित ग्रन्थ का ग्रावयव नहीं है। वह तो उत्तरकाल में ऋक्सर्वानुक्रमणी से ग्रक्षरश्च: लेकर जोड़ दिया गया है। ऋक्सर्वानुक्रमणी के पाठ में, जो कि यहाँ ग्रसम्बद्ध ग्रंश था, उसमें प्रकृत ग्रन्थ के ग्रनुकूल परिवर्तन भी नहीं किया गया। याजुष सर्वानुक्रमणी के इस प्रकरण में एक सूत्र है—

### तान् अनुकामन्त एव उदाहरिष्यामः।

याजुष सर्वानुक्रमणी में इस ग्रध्याय के ग्रनन्तर मन्त्रों के किन्हीं छन्द ग्रादि का निर्देश नहीं है। अत: यहां उदाहिरिष्याम: भविष्यार्थेक किया ग्रसंबद्ध है। ऋष्मवानुक्रमणी में पहले छन्दों के लक्षण लिखे हैं, तथा तत्पदचात् ऋङ्मन्त्रों के ऋषि-देवता-छन्दों का निर्देश किया है। ग्रत: वहां भविष्यार्थक किया युक्त है। इससे स्पष्ट है कि इस याजुष सर्वानुक्रमणी का छन्दोनिर्देश ग्रपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखता। इसलिए हमने इसका निर्देश करना व्यर्थ समभा है।

शुक्ल याजुष सर्वानुक्रमणी के ज्याख्याता ग्रनन्त देव ने छन्दोलक्षण-बोधक पांचवें ग्रध्याय की ज्याख्या करते हुए इस ग्रध्याय को भविष्यदर्थक क्रिया के कारण ही प्रक्षिप्त माना है। ब्रष्टच्य—पृष्ठ ३४४, काशी सं।

बाक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार उटवट ने इस प्रनुक्रमणी का कहीं निर्देश

१. मा० पं व ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासुकृत 'यजुर्वेद-भाष्य-विवरण' की भूमिका तथा हमारा वेदसंज्ञामीमांसा म्रर्थात् 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्' विषयक निवन्ध (द्र०—'वेदिक सिद्धान्त-मीमांसा' संस्कृत, १३६-१५५; हिन्दी, पृष्ठ १५६-१७६)।

२. इस ग्रन्थ के चार सो वर्ष पुराने कई हस्तलेख हैं, जिनमें चतुर्थ ग्रन्थ के ग्रन्थ में ग्रन्थ-समाप्ति उपलब्ध होती है। ऐसे ही दो हस्तलेख गोंडल के राजवेद्य श्री माननीय जीवाराम कालिदास जी (वर्त्तमान में — श्री श्रीचरणतीर्थ जी) के ग्रद्भुत संग्रह में हैं।

नहीं किया है। इसका सब से प्रथम निर्देश सायणाचार्यकृत काण्य-सहिता के उपोद्धात में मिलता है। वह लिखता है— येऽिप यजुषां छन्द इच्छन्ति तें: कात्यायनोवतसर्वानुक्रमणिकायां पञ्चमाध्यायमभ्यस्य तत्तन्मनः छन्दोऽनुसन्धेयम्। द्र०— वेदभाष्यभूमिकासंग्रह, पृष्ठ ११४, चौलम्बा सं० सी० काशी।

सायणाचार्यं की भूल — सायणाचार्यं ने याजुष (गद्य) मन्त्रों के छन्दोज्ञान के लिए सर्वानुक्रमणी के पञ्चमाध्याय का ग्रम्यास करने का निर्देश किया है। परन्तु पञ्चमाध्याय में यजुः (गद्य) मन्त्रों के छन्दों का निर्देश ही नहीं है। वहां तो ऋक् (पद्य) मन्त्रों के छन्द लिखे हैं।

हमने इस ग्रन्थ में यथासम्भव प्रत्येक छन्दोलक्षण के उदाहरण देने का प्रयास किया है। वैदिक छन्दों के उदाहरणों के लिए ग्रथवंदेद की बृहत्सर्वा- नुक्रमणी, ग्रोर स्वामी दयानन्द सरस्वती का देदभाष्य ग्राकर-ग्रन्थवत् हैं। इन दोनों में ग्रातिप्राचीन परम्परा का परिपालन किया गया है। आर्च मन्त्रों में ''पादः'' ग्राधिकार से पूर्वदर्ती देवी ग्रासुरी ग्रादि छन्दों का मुक्तकण्ठ से निदेश किया है। उत्तरकालीन संकीर्णता (आर्चमन्त्रों में देवी ग्रादि छन्दों का व्यापार नहीं होता) का इनमें दर्शन भी नहीं होता।

इस ग्रन्थ में छन्द:शास्त्र की वेदार्थ में उपयोगिता प्रध्याय प्रमुख स्थान रखता है। वेदार्थ में छन्द:शास्त्र उपयोगी है, यह विषय चिरकाल से विस्मृतप्राय है। इस पर हमने प्रथम बार लिखने का साहस किया है। इस लिए भ्रानेक विद्वानों को यह भ्रष्टपटासा लगेगा, परन्तु गंभीरता से भ्रनुशीलन करने पर इसकी यथार्थता का बोध स्वयं हो जायेगा।

### म्राईछन्दोविषयक विशेष मन्तव्य

ऋग्मन्त्रों में पादव्यवस्था द्रर्थान्त्रोध से होती है। इस सर्वसम्मत सिद्धान्त के होने पर भी वर्त्तमान छन्दोनिर्देशों में वह व्यवस्था उपपन्न नहीं होतों। प्रर्थान्त्रोध से पादव्यवस्था के लिए निवानसूत्रकार पतञ्जलि ने एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। वह है—कितने ग्रक्षरों का पाद कितने ग्रक्षरों तक घट सकता है, ग्रीर कितने ग्रक्षरों तक बढ़ सकता

१. इसके लिए देखिये-इसी ग्रन्थ का १६ वां भ्रष्याय-देवी भादि छन्दों के व्यापारक्षेत्र ।

है। इस सिद्धान्त के द्वारा अर्थानुरोधी पादक्यवस्था बड़ी सुगमता से उपवन्त हो जाती है। इतना ही नहीं, शौनक द्वारा पादादि में दर्शाय सर्वानुदास पद भी पादान्त में चले जाते हैं। स्वरशास्त्र के नियमों का भी उल्लंघन नहीं होता। इसलिए वेदार्थ में छन्दःशास्त्र का साहाय्य लेते समय निदानसूत्र के उक्त सिद्धान्त का प्राथम अवस्य लेना चाहिए। यह महत्वपूर्ण निर्देश निदान-सूत्र के अतिरिक्त कहीं भी उपलब्ध नहीं होता।

### सामान्य छन्दःशास्त्र

कपर जितने उपलब्ध छन्दःशास्त्रों का उल्लेख किया है। उनमें केवल पिङ्गल-प्रोक्त छन्दोविचिति ही सर्वसाधारण है। अन्य प्रन्थ प्राय: तत्-तत् संहिता विशेषों से, ग्रीर वह भी याज्ञिक प्रक्रिया से सम्बन्ध रखते हैं। इस-िलए वेद के वास्तविक छन्दों का (जिनके नामश्रवण से मन्त्रगत संख्या का परिज्ञान हो जाये) निदंश करने के लिए वर्तमान पिङ्गल छन्दःसूत्र का ग्राथयण ही उपयोगी है।

### वास्तविक छन्दोनिर्देश

उपर्यु क्त छन्दोनिर्देशक प्रन्थों में जितने छन्दोलक्षण लिखे हैं, उनसे वेद के सम्पूर्ण मन्त्रों के प्रथार्थ छन्दों का पूर्ण परिज्ञान नहीं होता। इसलिए इन ज्ञास्त्रों के लक्षणों को प्राधिक समक्षना चाहिए। केवल छन्दःशास्त्र ही प्राधिक नहीं है, प्रिष्तु समस्त शास्त्र प्राधिक हैं। शास्त्रकार मार्ग निर्देशनात्र करते हैं, साकल्येन प्रवचन नहीं करते। वस्तुतः कर भी नहीं सकते। यदि साकल्येन प्रवचन करें, तो प्रत्येक शास्त्र वर्तमान ग्राकार से कई सौ गुना बृहद् बन जाये। एक शास्त्र का भी ग्रष्ट्ययन एक पुरुषायुष में समाप्त न हो। ग्रतः शास्त्रकार सुहत् होकर संक्षेत्र से ज्ञास्त्रवचन करते हैं, जिससे मार्ग-

१. निदानसूत्र, पृष्ठ १। २. द्र०—ऋक्प्रातिशास्य ग्र० १७, तथा प्रकृत ग्रन्थ, पृष्ठ २५३—२५६।

३. या षट् पिङ्गलनागाद्यै: छन्दोविचितयः कृताः । तासां पिङ्गलनागीया सर्वेसाधारणी भवेत् ।। निवानसूत्रभूमिका, पृष्ठ २५ में उद्धृत ।

४. द्र०-इसी ग्रन्थ का १८ वां ग्रज्याय।

५. इसीलिए स्वामी दवानन्द सरस्वती ने भ्रवने वेदभाष्यों में पिङ्गलसूत्र के भ्रनुसार ही छन्दोनिर्देश किया है।

प्रदर्शन हो, जाये ग्रीर ग्राध्येता ग्रपनी बृद्धि से सोचते हैं स्मर्भ हो सकें। इसलिये यच्छास्त्रकारेण नोक्तं न तत् साधु (शास्त्रकार ने जिस बात का साक्षात् निर्देश नहीं किया, वह ग्रश्च है) सिद्धान्त ग्रश्च है। शास्त्रकारों के मार्गों का अनुसरण करते हुए यथार्थता को जानने का प्रयत्न करना चाहिए।

#### विघ्न-परम्परा

इस ग्रन्थ के ग्रारम्भ करने से लेकर इस भूमिका की समाप्ति-पर्यन्त इतने विघ्न ग्राये, जिनकी कोई सीमा नहीं। इस काल में मैं प्रायः रूग्ण ही रहा। गत विसम्बर से इस वर्ष के मई के ग्रन्त तक ६ मास खाट पर ही पड़ा रहा। उसके बाद भी कुछ ही स्वस्थ हुग्रा कि मुक्ते महिंचि दयानन्दस्मारक टंकारा के ग्रनुसंघान-विभाग का भार सभालना पड़ा। वहाँ भी प्रायः ग्राचं-स्वस्थ ही रहा। इस कारण इस ग्रन्थ के कई ग्रष्ट्यायों में संक्षेप से लिखना पड़ा। कुछ विषयों पर लिखना स्थिगत करना पड़ा।

इस बीच इस ग्रन्थ का श्रेष्ठतम ग्रध्याय, नहीं-नहीं, इसका ग्रात्मस्व-रूप १८ वां ग्रध्याय वेदवाणी-कार्यालय वराणसी में इघर-उघर हो गया। मुक्ते इस घटना से बड़ा घक्का लगा। कई दिन तक कार्य में मन ही नहीं लगा। मैंने सोचा कि इसको पुन: लिखना मेरे लिए ग्रसम्भव है, ग्रत: इसके बिना ही ग्रन्थ समाप्त कर देना होगा। परन्तु प्रभु की महती कुपा हुई, यह ग्रध्याय प्राप्त हो गया। ग्रन्थथा इसका खेद मुक्ते जन्मभर रहता।

इस ग्रन्थ की भूमिका लिखीन बैठा ही था कि ग्रपनी पुत्री की ग्रत्यधिक रूगणता का समाचार पाकर मुक्ते टंकारा से देहली ग्राना पड़ा। जो भूमिका में टंकारा में बैठकर ज्ञान्तिपूर्वक ग्रन्थों के साहाय्य से लिख सकता था, वह मैं नहीं लिख सका। इतना ही नहीं, ये पिक्तयां भी मैं इन्पल्एञ्जा से पीड़ित होने की ग्रवस्था में ही लिख रहा हूँ।

इन विघ्न-बाधाओं के आने पर भी यह ग्रन्थ कथंचित् पूर्ण होकर प्रका-श्रित हो। रहा है, इसका मुक्ते महान् सन्तोष है।

अन्त में अपने अज्ञान के कारण तथा उपर्युक्त विध्न बाधाओं के कारण एकखित्तता के अभाव से इस प्रन्थ में जो कुछ अन्यथा लेखन हुआ हो, न्यूनता रही हो, उस सबके लिये विद्वानों से क्षमा चाहता हुआ। निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें जहां-कहीं ऐसी वस्तु उपलब्ध हो, लिखने की कृपा करें, जिससे अगले संस्करण में वह न्यूनता पूर्ण की जा सके।

#### धन्यवाद

इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने का सारा श्रेय श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के ग्राधिकारियों को है। बिना उनके सहयोग के ग्रन्थ का लिखा जाना भी प्रायः ग्रसंभव-सा ही था। इसके लिए उनका जितना धन्यवाद करूँ, स्वल्प है।

कागज की दुलँमता के समय ज्योतिष प्रकाश प्रेस के स्वामी श्री पण्डित बालकृष्ण जी शास्त्री ने उत्तम कागज का प्रबन्ध करके श्रीर सुन्दर रूप में छापने का महान् प्रयत्न किया है। इसके लिए में उनका ग्रत्यन्त कृतज्ञ हूँ। श्राशा करता हूँ कि शागे भी सदा इसी प्रकार सहयोग प्रदान करके श्रनु-गृहीत करते रहेंगे।।

प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान ४९४३ रेगरपुरा, गली ४० करोल वाग, देहली सं० २०१६ ग्राह्विन शुक्ला ७ विदुषां वर्शवदः—
युधिष्ठिर मीमांसक
ग्रध्यक्ष—ग्रनुसन्धान-विभाग
महिषदयानन्दस्मारक,टंकारा(सौराष्ट्र)

## द्वितीय-संस्करण

वैदिक छन्दोमीमांसा का प्रथम संस्करण लगभग द-१० वर्ष से ग्रप्राप्य
था। दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई महगाई के कारण इसका छपना रका रहा।
ग्रव जिस समय यह ग्रन्थ छप रहा है, कागज ग्रीर छपाई की महघंता आकाश
को छू रही है। फिर भी इसकी मांग अधिक होने से इसे कथंचित् छपवाया
जा रहा है। जिस समय इसका प्रथम संस्करण छपा था, उस समय की ग्रपेका
ग्राज कागज ग्रीर छपाई का मूल्य ५-६ गुना बढ़ गया है। ग्रत: ग्रन्थ के मूल्य
में वृद्धि होनी स्वामाविक है। ऐसे गम्भीर शास्त्रीय ग्रन्थों की विन्नी बहुत
स्वल्प होती है। फिर भी रामलाल कपूर ट्रस्ट की नीति के ग्रनुसार इतना ही
मह्य रखा गया है, जिससे लागत वापस प्राप्त हो जाये।

द्वितीय संस्करण में यथास्थान संशोधन वा परिवर्धन किया गया है। प्रन्य का प्रथम परिशिष्ट 'मन्त्राणामाधिदैविकार्थविज्ञाने छन्दसां साहाय्यम्' सर्वथा नया है।

रामलांल कपूर ट्रस्ट बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) विदुषां वशंवदः— युधिष्ठिर मीमांसक

# वैदिक छन्दो-मीमांसा

की

# विषय-सूची

| ग्रध्याय विषय                                         | पृष्ठ                           |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| १ छत्दःपद के अर्थ ग्रीर उसके लक्षण                    | 1                               |              |
| २-छन्दःपद के निवंचन और उनकी वि                        | वेचना १२                        |              |
| [ब्राह्मण-निरुक्त-व्याकरणों के निर्वच                 | ानों की विवेचना १६              |              |
| ३छन्दःशास्त्र के पर्याय                               | 3्प                             |              |
| ४ छन्दःशास्त्र की प्राचीनता                           | ४६                              |              |
| ५ - छन्द:शास्त्र की वेदार्थ में उपयोगिता              | ६७                              |              |
| ६ - छन्टों के सामान्य भेद                             | 50                              |              |
| ७ - छन्दःसम्बन्धी सामान्य परिभाषाएँ                   | १०१                             |              |
| <ul> <li>- केवल अक्षरगणनानुसारी दैव ग्रादि</li> </ul> | छन्द ११२                        |              |
| ६—ग्रार्च छन्द (१) — गायत्री-उिष्णक्-                 | प्रनुब्दुप् १२८                 |              |
| १० — " ' (२) — बृहती-पंक्ति-त्रिष                     | दुप्-जगती १४७                   |              |
| ११— " " (३)—म्रतिछन्द (द्विती                         | य, तृतीय सप्तक) १७६             |              |
| १२—प्रगाय                                             | १६२                             |              |
| १३ - छन्दों के गोत्र, देवता, स्वर ग्रीर वर्ष          | र्ग ० २०३                       |              |
| १४सिन्दग्घ छन्दों के निर्णायक उपाय                    | र १७                            |              |
| १५निचृद्, विराट्, भृरिक्, स्वराट् का                  |                                 |              |
| १६—देव म्रावि (केवल म्रक्षरगणनानुसार                  | ो) छन्दों का व्यापारक्षेत्र २२६ |              |
| १७ — छन्दोभेद के कारण                                 | रवंप                            |              |
| १८ - बाह्मण, श्रीत ग्रीर सर्वानुक्रमणी के             | छन्दों की ग्रयथार्थता           | - Care       |
| श्रीर उसका कारण                                       | 585                             | *            |
| परिशिष्ट—                                             |                                 | The state of |
| १परिवर्धन, परिवर्तन, संशोधन                           | २७६                             | 1            |
| २मन्त्राणाम् ग्राधिदैविकार्य-विज्ञाने ।               | अन्दसां साहाय्यम् २७८           |              |

SVANDE LATER TO LEGISTER

L mount de fero il disposito d'isso i

the to resemble entering the

I i & finance

MAS

P. Comp. Name of the State of the State of

# वैदिक-छन्दोमीमांसा

श्रीवर्धात्मुकास्यक्ति । स्थित क्षित्रकारकारकार वृद्यक्षेत्र समुद्रात्म स्थान स्थान स्थान सुरक्षात्म अस्त्रीतिकारकार सन्द्रीत्मासम्बद्धाः स्थान सुरक्षेतिकारकार स

re one po i 5 dig for autole sty public of funde ; for an autology follow i 5 long proposed today to bilg to

वादेशको सा अन्यो प्रुक्तमणी का प्राथम विका साहिते ।

I i is four o prime the tree I wen't

# मन्त्रार्थविज्ञाने छन्दसां साहाय्यम्

### [ मन्त्रों के अर्थ जानने में छन्दों की सहायता ]

### तेषां यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था सा ऋक्

[उन मन्त्रों में से जिनमें धर्य के अनुरोध से पादों की व्यवस्था हो, वह ऋक् कहाती है।]

-जैमिनि

मनुष्येर्वेदायं-विज्ञानाय व्याकरणाष्टाध्यायीमहाभाष्याध्ययनम् । तहो निघण्दुनिष्कत[कल्प]छन्दोज्योतिषां वेदाङ्गानाम् ।

[ मनुष्यों को वेदार्थं के विशेष ज्ञान के लिये व्याकरण अर्थात् अष्टा-ध्यायी और महाभाष्य का अध्ययन करना चाहिये। तदनन्तर निघण्टु-निरुक्त, [ंकल्प,] छन्द और ज्योतिष वेदाङ्गों का।]

### —स्वामी दयानन्द सरस्वती

प्रतिपादमृचामर्थाः सन्ति केचिदवान्तराः । ऋगर्थः समुदायः स्यात् तेषां बुद्धचा प्रकल्पितः । छन्दोऽनुक्रमणी तस्माद् ग्राह्या सूक्ष्मेक्षिकापरैः ॥

[ऋचाग्रों के प्रतिपाद कुछ भवान्तर ग्रर्थं होते हैं। उन ग्रवान्तर ग्रथाँ का बुद्धि से प्रकल्पित समुदायरूप ऋगर्थं होता है। इसलिये सूक्ष्मेक्षिका से प्रथं करनेवालों को छन्दोऽनुक्रमणी का ग्राश्रय लेना चाहिये।

--वे क्कट माधव



# वैदिक-छन्दोमीमांसा

### प्रथम अध्याय

### छन्दः पद के अर्थ और उसके लच्चा

छन्द:शास्त्र का स्थान — संस्कृत-वाङ्मय में छन्द:शास्त्र एक प्रमुख
ग्रीर महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। संसार के समस्त वाङ्मय में प्राचीन ग्रीर
मूर्घाभिषिक्त वेद का यह साक्षात् उपकारक है। इसलिये वेद के ग्रर्थज्ञान में
साक्षात् उपकारक षडङ्गों में इसे ग्रन्थतम स्थान प्राप्त है। क्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा के ग्राचं पाठ, तथा चरणव्यूह परिशिष्ट के ग्रनुसार छन्द:शास्त्र

१. क—बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च । निरुक्त १।२०।ः बिल्मग्रहणाय = वेदार्थग्रहणायेति व्याख्यातारः।

ख-म्यतिगम्भीरस्य वेदस्यार्थमवबोघियतुं शिक्षादीनि षडङ्गानि प्रवृत्तानि । सायण, ऋग्भाष्य का उपोद्घात, षडङ्गप्रकरण ।

ग—मनुष्यैर्वेदार्थं विज्ञानाय व्याकरणाष्टाध्यायीमहाभाष्याध्ययनम् । ततो निघण्टुनिरुक्त [कल्प]छन्दोज्योतिषां वेदाङ्गानाम् । स्वामी दयानन्द सरस्वती— ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका; ऋग्वेदभाष्य, भाग१, पृष्ठ ३६६ (रामलाल कपूर ट्रस्ट संस्क०); तथा—वेदव्याख्यानानि (= वेदा व्याख्यायन्ते यैस्तानि) वेदाङ्गा-ख्यानि । पृष्ठ ३७०।

२. पाणिनीय शिक्षा दो प्रकार की उपलब्ध होती है सूत्रात्मक तथा इलोकात्मक । इनमें सूत्रात्मक शिक्षा ही पाणिनि-प्रोक्त है, इलोकात्मक नहीं । इसकी विस्तृत विवेचना के लिये 'साहित्य'' (पटना) वर्ष ७ ग्रंक ४, पौष सं ० २०१३ में प्रकाशित हमारा 'मूल पाणिनीय शिक्षा' लेख देखिये । मूल-पाणिनीय शिक्षा के लिये देखिये हमारे द्वारा संपादित 'शिक्षा-सूत्राणि' संग्रह ।

३. श्लोकात्मक शिक्षा के भी दो मुख्य पाठ हैं—मार्च ग्रौर याजुष। ग्राचं पाठ में ६० श्लोक हैं, ग्रौर याजुष में ३४। वेद का पादवत् उपकारक है'। वेदायं का महत्त्वपूर्ण प्रासाद इसी शास्त्र के अपर प्रतिष्ठित है। इसलिये इस शास्त्र के सम्यक् ज्ञान के बिना वेद के सूक्ष्म ग्रायं को प्रतीति ग्रसम्भव है', यह कहना ग्रत्युक्ति नहीं है।

विद्या-स्थान छन्दः तास्त्र केवल वेद का उपकारक ही नहीं, श्रिपितु अन्य वेदाङ्गों के समान यह स्वतन्त्र विद्या-स्थान भी है। अकाव्य-वाङ्मय का तो यह प्राण है। इसके ज्ञान के विना न केवल नवीन काव्य-सर्जन ही असम्भव है, अपितु वैदिक और प्राचीन लौकिक काव्यों में अप्रतिहत गति भी श्रव्य है। अतः इसके ज्ञान के विना कवि के सूक्ष्मतम श्रिभप्रायों तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है।

१. छन्दः पादी तु वेदस्य हस्ती कल्पोअथ पठचते । पा॰ शिक्षा आर्च पाठ ४१, चरणव्यूह यजुर्वेद खण्ड ।

२. सायण ने 'एतेषां च वेदार्थोपयोगिनां षण्णां ग्रन्थानां वेदाङ्गत्वं शिक्षा-यामेवमुदीरितम्' लिखकर 'छन्दः पादौ तु वेदस्य' श्लोक उद्धृत किया है। विशेष विवेचनां के लिये देखिये इसी ग्रन्थ का 'छन्दःशास्त्र की वेदार्थ में उपयोगिता' नामक ग्रष्याय।

३. इसकी विशदं विवेचना अगले 'छन्दःशास्त्र की वेदार्थं में उपयोगिता' शीर्षंक अध्याय में करेंगे।

४. पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ।। याज्ञ० स्मृति १।३।। तुलना करो—तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कारस्त्यंम्, स्वार्थसाधकं च । निष्कत १।४।। ग्रङ्गानि वेदावचत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । धर्मशास्त्रं पुराणं च शिक्षा ह्योताश्चतुर्दश ।। वायु पुराण ६१।७६।।

थू. यहां उन प्राचीन काव्यग्रन्थों से ग्रिमप्राय है, जिनकी रचना के काल में संस्कृत लोकव्यवहार की भाषा थी। ग्रीर किव काव्य-रचना में ग्रथं की यथार्थ ग्रिमव्यक्ति का ही घ्यान रखते थे। केवल छन्दः-पूर्ति उनका लक्ष्य नहीं होता था। ग्रत एव प्राचीन किव-सम्प्रदायानुसार वेद के समान लोक में भी एक दो ग्रक्षरों के न्यूनाधिकय से छन्दोभञ्ज नहीं माना जाता था। उनके न्यूनाधिक ग्रक्षरों के बोध के लिये वैदिक छन्दों के समान लौकिक छन्दों में भी निचृद्-विराट् तथा मुरिक्-स्वराट् विशेषणों का प्रयोग होता था। इसकी विवेचना ग्रागे की जायेगी।

उपेक्षित शास्त्र—ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण विद्या का प्रतिपादक होने पर भी यह शास्त्र चिरकाल से उपेक्षा का पात्र बना रहा है। जो विद्वान् नूतन काय्य-सर्जन के लिये इस शास्त्र का ग्रम्थास करते हैं, वे भी प्राय: 'वृत्तरत्नाकर' 'छन्वोमञ्जरी' ग्रावि ग्रवाचीन लघुप्रन्थों का ग्रवलोकन करके भ्रपने को कृत-कृत्य समक्त लेते हैं। पिङ्गल ग्रावि प्राचीन ग्राचायों के शास्त्रों का, जिनमें वैदिक ग्रीर लौकिक उभयविध काव्यों के छन्वों का ग्रनुशासन है, पढ़ने-पढ़ाने का ग्रयास ही नहीं करते। विद्वानों की इस उपेक्षा के कारण इस शास्त्र के प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थ लुप्त हो गये। इतना हो नहीं, ग्राचार्य पिङ्गल के सुप्रसिद्ध छन्द:शास्त्र पर भी गिनती के चार पाँच विद्वानों के ही व्याख्याग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। उनमें भी ग्रभी तक एकमान्न हलायुष्य की व्याख्या प्रकाश में ग्राई है।

ग्रन्थ का प्रयोजन—हमारा इस ग्रन्थ को लिखने का प्रधान प्रयोजन
यही है कि विद्वान् लोग इस शास्त्र के वास्तविक महत्त्व से परिचित हों। इस
शास्त्र के प्रति जो उपेक्षा का भाव है, उसको दूर करें। छन्दोविद्या पुनः ग्रपने
महत्त्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करे। देवार्थ में इस शास्त्र का उपयोग न करने से
जो ग्रन्थ हो रहा है, उसका दूरीकरण हो। ग्रौर इस शास्त्र के ग्राध्य करने से
वेदार्थ में जो वैशिष्ट्य ग्रौर सूक्ष्मता उद्भूत होती है, उसका सम्यक् प्रकटीकरण
किया जाय।

#### छन्दः पद के अर्थ

लौकिक और वैदिक वाङ्मय में छन्दः पर्व विविध अयों में प्रयुक्त होता है। यथा—

वैदिक वाङ्मय में — वैदिक वाङ्मय में छन्दः पद के अनेक अर्थ उपलब्ध होते हैं। उनमें से कतिपय इस अकार हैं —

१--सूर्य- तैतिरीय बा॰ ३।२।६।३ में लिखा है-

छन्दांसि वै व्रजो गोस्थानः।

ग्रर्थात्— छन्द निश्चय ही तज (बाड़ा) है गोस्थान ।

यहां गोशब्द रिश्मयों का वाचक है। रिश्मयों का स्थान वाड़ा सूर्य ही है। रि

२—सूर्यरिश्म—ब्राह्मण ग्रन्थों में सूर्य की रिश्मयों के लिये भी छन्द: पर्य का प्रयोग ग्रसकृत उपलब्ध होता है यथा—

१. द्र०-यत्र गावो भूरिश्वज्ञा स्रयासः । ऋ० १।१५४।६।।

्र ग्रन्नं वाव पश्चवः, तान्यस्मा[प्रजापतये]अच्छदर्यंस्तानि यदस्मा ग्रच्छदर्यंस्तस्माच्छन्दांसि । शत० दाराशा।

प्रयात् — ग्रन्न ही पशु हैं, उन्होंने प्रजापति को ग्राच्छादित किया। जो इसको ग्राच्छादित किया, इससे इनको छन्द कहते हैं।

शतपथ के इस प्रकरण में प्रजापित शब्द से आदित्य ही श्रमित्रेत है। श्रादित्यरूपी प्रजापित को ग्राच्छादित करनेवाले पशु ग्रथवा अन्त रिश्मयां ही है। इसका स्पष्टकरण ग्रगले ब्राह्मण में इस प्रकार किया है—

एष वै रिश्मरत्रम् । शत० दाधा २।२।।

प्रयात् — यह निश्चय से रिश्म ही ग्रन्न है ।

ऐतरेय बा॰ २।१८ में छन्दों को प्रजापति का ग्रङ्ग कहा है —

प्रजापतेर्वा एतान्यङ्गानि यच्छन्दांसि ।

इससे स्पष्ट है कि प्रजापित — आदित्य के साथ संबन्ध रखनेवाले ग्राधि-दैविक छन्द उसकी ग्रङ्कभूत रिक्सियां ही हैं।

वैदिक रहस्य का पुराणों में स्पष्टीकरण—उक्त वैदिक रहस्य का स्पष्टीकरण पुराणों में इस प्रकार किया है—

छन्दोभिरश्वरूपै: । वायु ४२।४४॥ छन्दोरूपैश्च तैरश्वै: । मत्स्य १२४।४२॥ छन्दोभिर्वाजिनरूपैस्तु । वायु ५१।४७॥ मत्स्य १२४।४॥ हयाश्च सप्त छन्दांसि । विष्णु २।८।७॥

पुराणों के इन वचनों से स्पष्ट है कि सूर्य के प्रसिद्ध सात ग्रहव रिहमयां ही छन्द हैं। इतना ही नहीं, पुराणों में सूर्य के इन सात ग्रहवों के लिये गायत्री ग्रादि नामों का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यथा—

> सप्ताश्वरूपाश्छन्दांसि वहन्ते नामतो धुरम् । गायत्री चैव त्रिष्टुप् च अनुष्टुब्जगती तथा ।। पङ्क्तिश्च बृहती चैव उष्णिक् चैव तु सप्तमम् ।। वायु ५१।६४,६४॥

मस्य पुराण में इसका पाठ इस प्रकार है—
सप्ताश्वरूपाश्छन्दांसि वहन्ते वायुरंहसा ॥४६॥
गायत्री चैव त्रिष्टुप् च जगत्यनुष्टुप् तथैव च ।
पङ्क्तिश्च बृहती चैव उष्णिगेव तु सप्तमः ॥४७॥ ग्र० १२४॥

विष्णु पुराण (द्वितीयांश ७।८) में इस प्रकार लिखा है—
हयाश्च सप्त छन्दांसि तेषां नामानि मे श्रुणु ।
गायत्री च बृहत्युष्णिग्जगती त्रिष्टुबेव च ॥
ग्रमुष्टुप् पङ्क्तिरित्युक्ताश्छन्दांसि हरयो रवेः ।।

इनका भाव यही है कि सूर्य के सात अरंव अथवा सप्तविष रिक्सियां ही गायत्री आदि नामों से व्यवहृत होती हैं। गायत्री अथवा स्येन का स्वर्गलोक से पृथिवी पर सोमाहरणसम्बन्धी वैदिक कथाओं का रहस्य भी इसी में निहित है।

सूर्यरिक्स के धर्य में छन्दः पद का प्रयोग ऋग्वेद में भी उपलब्ब होता है। यथा—

श्रिये छन्दो न स्मयते विभाती । ऋ० १।६२।६॥

ग्रर्थात्—श्री (=प्रकाश) के लिये छन्द के समान [उषा] मुस्कराती है प्रकाश करती हुई।

३— सप्त घाम-माध्यंदिन संहिता १७।७६ की व्याख्या करते हुए श्वतपथ ६।२।३।४४ में लिखा हैं—

छन्दांसि वा ग्रस्य [ग्रग्नेः] सप्त धाम प्रियाणि।

श्रर्थात्—छन्द ही निश्चय से इस [ग्रग्नि] के सात घाम प्रिय हैं। ये सात घाम कौनसे हैं, यह श्रनुसन्वेय है।

४—ग्राग्न की प्रिया तनू — तैसिरीय संहिता ५।२।१ में तिसिरि का प्रवचन है—

अग्नेर्वे प्रिया तन् छन्दांसि ।

म्रर्थात् — म्रान्त की प्रिय तन् ही छन्द है।

वैदिक साहित्य में इसी प्रकार अनेक अर्थों में छन्दः पद का प्रयोग मिलता है।

५—वेदविशेष—स्वामी वयानन्व सरस्वती ने अपनी ऋग्वेदाविभाष्य-भूमिका में यजु ३१।७ का व्याख्यान करते हुए छन्दांसि का अर्थ अयर्ववेद किया है।

१. (छन्दांसि) प्रथवंवेदश्च ।.....वेदानां गायत्र्यादिछन्दोन्वितत्तया पुनश्छन्दांसीति पदं चतुर्धास्याथवंवेदस्योत्पत्ति ज्ञापयतीति प्रवधेयम् । (ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका' वेदोत्पत्ति-प्रकरण।

लौकिक वाङ्मय में कोशप्रत्यों में छन्दः पर के निम्न प्रथं उपलब्ध होते हैं —

क-छन्दः पद्येऽभिलाषे च । ग्रमर ३।३।२३२॥

ख—गायत्री प्रमुखं छन्दः ।२।७।२२॥

ग—इच्छासंहितयोरार्षे छन्दो वेदे च छन्दिस । काशिका १।२।३६ में उद्घृत।

घू-गायत्रीप्रभृतिच्छन्दो वेदेच्छयोरिप । शास्वत ४०२॥

ङ - छन्दः पद्येच्छयोः श्रुतौ । हैम, अनेकार्थ ५८३।

च - छन्दः पद्ये च वेदे च स्वैराद्याचाराभिलाषयोः।

मेदिनी, सत्रिक २२।

इन वचनों के अनुसार 'छन्दः' पद निम्न अर्थों में प्रयुक्त होता है —

१-गायत्री ग्रादि पद्य ४-संहिता=सिन्ध

२-वेद

५-इच्छा=ग्रभिलाषा

३ — ग्राषं = ऋधिप्रोक्त ग्रन्थ

६-स्वैर=ग्रनियन्त्रित श्राचार

इस प्रकार छन्द: पद वैदिक और लौकिक वाङ्मय में अनेक अयों में प्रयुक्त देखा जाता है। ग्रत: प्रकृत ग्रन्थ में 'छन्द:' पर का क्या ग्रर्थ ग्रभिन्नेत है, यह बताना भावश्यक है। अने हैं कि है कि है कि है

प्रकृत ग्रन्थ में ग्रमिप्रेत ग्रर्थ- इस ग्रन्थ में छन्दः पद का ग्रर्थ गायत्री भावि निबंद पंद्य-गद्य रचनाविशेष ही ग्रेभिप्रेत है।

छन्दः पद के ग्रर्थ में एक महती भ्रान्ति—कोशों के जितने वचन पूर्व उद्युत किये हैं, उनमें छन्द: पद का अर्थ 'पद्य' लिखा है। लोक में भी यह प्राय: पद्य प्रथं में ही प्रसिद्ध है। इसी कारण प्रतेक प्राचार्य यजु: (=गद्य-बद्ध ) मन्त्रों को छन्द नहीं मानते हैं। यथा-

यज्षामनियताक्षरत्वाद एकेषां छन्दो न विद्यते।

्रव्याप्तिक क्षेत्र क्

१. एकेवाम् पद के व्याख्यान में व्याख्याकारों का मतभेद है-

<sup>(</sup>क) ग्रनन्तदेव -- एकेषामित्युक्तत्वात् केषाञ्चित्मते यजुषामिप छन्दोऽस्तीनि प्रतीयते । काशी संस्कृ पृष्ठ ३.। विशेष विवरण पृष्ठ ७ पर देखें ।

<sup>(</sup>ख) ग्रजातनामां व्याख्याकार - रसशाला ग्रीवंधाश्रम, गोण्डल (सीराष्ट्र) के हस्तलेख संग्रह में शु० यजु की सर्वानुक्रमणी के अज्ञातनामा व्याख्याकार का

3

यजुषां च विशेषविहितं छन्दो न दृश्यते क्वचित् । गुण विष्णु, छान्दोग्य मन्त्रब्राह्मण-भाष्य, पृष्ठ ७ ।

यजुर्मन्त्राणां त्वपरिमिताक्षरोपेतत्वाच्छन्दोविभागो नास्ति । सायण, छान्दोग्य मन्त्रब्राह्मण-भाष्य, पृष्ठ ५।

हमारे विचार में यजु: (=गद्य) मन्त्रों में छन्द नहीं होता है, यह प्राचीन ग्राव परम्परा के विपरीत है। प्राचीन ग्राचार्य वैदिक लौकिक दोनों प्रकार के गद्यों को छन्दोयुक्त मानते थे। यथा—

क — आचार्य दुर्ग (वि० ५वीं शती वा उससे पूर्व) निरुक्त ७।२ की वृत्ति में किसी लुप्त ब्राह्मण का वचन उद्घृत करता है —

नाच्छन्दसि वागुच्चरति इति।

श्रयात् — छन्द' के विना वाक् उच्चरित नहीं होती है।

ख—भरतमुनि (२८०० वि० पूर्व से पूर्ववर्ती) ने नाटचशास्त्र में लिखा है—

छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति, न छन्दः शब्दवर्जितम् ।।१४।४५।। श्रर्थात्—छन्द से रहित कोई शब्द नहीं, और शब्द से रहित कोई छन्द नहीं।

ग —कात्यायन मुनि के नाम से प्रसिद्ध 'ऋग्यजुष परिज्ञिष्ट' में लिखा। है—

एक हस्तलेख (संग्रह संख्या १११) हमने वि० सं० २०१७ (सन् १६६०) में देखा था। उसमें लिखा है—''यजुषां तु अनियताक्षरत्वात् केषाञ्चिनमते छन्दो नास्ति, केषाञ्चिनमते यजुषामि 'दंध्येकम्' 'ग्रासुरी पञ्चदक्ष' इत्यादि पिङ्ग-लोक्तं छन्दो भवति । ग्रपरे तु व्यवस्थितविकल्पमिच्छन्ति । येषां यजुषां पिङ्गलोक्तं छन्दः सम्भवति तेषामस्त्येव । येषां तु न सम्भवति ग्रिषकाक्षरत्वात् तेषां नास्त्येव ।"

- (ग) शुक्ल यजुः सर्वानुक्रमणो जाली है। उवट के पश्चात् किसी व्यक्ति ने वनाकर कात्यायन के नाम पर मढ़ दी है। इस विषय में हम ग्रागे कहेंगे।
- १. हिन्दी में 'छन्दस्' के लिये इसका पर्याय स्रकारान्त छन्द' पद प्रयुक्त है। इसके विषय में झागे लिखा जायेगा।

छन्दोभूतिमदं सर्वं वाङ्मयं स्याद्विजानतः । नाच्छन्दसि न चापृष्टे शब्दश्चरति कश्चन ॥५॥

ग्रर्थात्— ज्ञानी पुरुष के लिये सारा वाङ्मय छन्बोरूप है। क्योंकि छन्द भौर पुरुष्ठा (= ज्ञानने की इच्छा) के बिना कोई शब्द प्रवृत्त नहीं होता।

घ--जयकीर्ति ग्रपने छन्दोऽनुशासन में लिखता है--

छन्दोभाग्वाङ्मयं सर्वं न किञ्चिच्छन्दसां विना ।१।२।। प्रयात् - सम्पूर्णं वाङ्मय छन्द से युक्त है, छन्द के बिना कुछ नहीं।

इन वचनों से स्पष्ट है कि प्राचीन आचार्यों के मतानुसार गद्य भी छन्दो-युक्त होते हैं। पिङ्गल पतञ्जलि और गाग्यं ग्रादि ग्राचार्यों ने एक ग्रक्षर से लेकर १०४ ग्रक्षर तक के छन्दों का विधान ग्रपने-ग्रपने शास्त्रों में किया है। वेद के याजुब गद्य मन्त्र छन्दों से युक्त हैं, यह वैदिक सम्प्रदाय में ग्रद्य यावत् प्रसिद्ध है।

#### छन्दो-लक्षण

प्राचीन ग्रन्थों में 'छन्द' का लक्षण निम्न प्रकार उपलब्ध होता है—— १——कात्यायन मुनि ने ऋक्सर्वानुक्रमणी के आरम्भ में लिखा है—

यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः ।२।६॥

ग्नर्थात्—जो ग्रक्षर का परिमाण है, वह 'छन्व' कहाता है। २—ग्नथर्ववेद की बृहत्सर्वानुक्रमणी में छन्द का लक्षण इस प्रकार दर्शाया है—

छन्दोऽक्षरसंख्यावच्छेदकमुच्यते । पृष्ठ १ ॥

प्रयात्—प्रक्षर-संख्या का प्रवच्छेवक (नियामक) छन्द' कहाता है। यद्यपि छन्द के ये दोनों लक्षण वैदिक प्रन्यों के हैं, पुनरिप इनसे इतना स्पष्ट है कि जिस छन्दोनाम के उच्चारण करते ही पद्य प्रथवा गद्य-बद्ध रचना विशेष के प्रक्षरों की संख्या का ज्ञान हो जाये, वह 'छन्द' कहाता है।

उक्त लक्षणों की मन्त्रानुसारिता— छन्द के उपयं कत दोनों लक्षण निम्न ऋङ्मन्त्र पर ग्राधित हैं—

१. श्री पंत्रशीघर शास्त्री वारे (नासिक) द्वारा सम्पादित 'कातीयपरि-शिष्टदशकम्,' पृष्ठ ६२।

२. प्रच्छ जीप्सायाम्, धातुपाठ ।

अक्षरेण मिमते सप्त वाणी:। ऋ० १।१६४।२४।।

अर्थात् — अक्षर (जाति में एकत्व) से ही सप्त वाणी = सप्त छन्दों का मान (परिमाण) होता है।

इससे स्पष्ट है कि जिस छन्दोनाम के श्रवण से मन्त्रों की वास्तविक ग्रक्षर-संख्या का बोध नहीं होता, वे गौण छन्द हैं। इस विषय की विवेचना ग्रागे की जायेगी।

छन्दः का पर्याय अकारान्त छन्द शब्द —लौकिक संस्कृत वाङ्मय में अकारान्त 'छन्द' शब्द प्रायः स्वातन्त्र्य आदि अर्थ में प्रयुक्त होता है। परन्तु ऋग्वेद ६।११।३ में अकारान्त 'छन्द' शब्द आधिदैविक 'छन्दस्' (सूर्य आदि की रिश्मयों) के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। आधिदैविक छन्दों का गैदिक तथा लौकिक गायत्री आदि छन्दों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस कारण आधिदैविक छन्दस् का पर्याय अकारान्त 'छन्द' शब्द भी गायत्री आदि छन्दों के लिये प्रयुक्त होता है।

तैत्तिरीय ग्रारण्यक में भ्रकारान्त छन्द शब्द-ति भ्रा० १०।३३ में एक पाठ है -

श्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्म । श्राग्निर्देवता, ब्रह्म इत्यार्षम् गायत्रं छन्दम् । रामायण का एक प्रयोग — वा० रा० युद्धकाण्ड ३६।४६ में एक पाठ इस प्रकार मिलता है —

नह्यस्य किचत्सदृशोऽतिशास्त्रे वैशारदे छन्दगतौ तथैव।

धतः हिन्दी में प्रयुक्त धकारान्त 'छन्द' पव सकरान्त छन्दस् का तदभव (ध्रपभ्रंश) रूप नहीं है, भ्रपितु शृद्ध संस्कृत शब्द है। तदमुसार हम भी इस ग्रन्थ में 'छन्दस्' के लिए 'छन्द' पद का भी प्रयोग करेंगे।

इस ग्रष्याय में हमने छन्दः पद के विविध ग्रयों का निदर्शन ग्रौर छन्दः का लक्षण दर्शाया है। ग्रगले अध्याय में 'छन्दः' पद के निर्णचन ग्रौर उनकी विवेचना' की जायेगी।।

१. ग्रक्षरेणैव सप्त वाणी वागिघिष्ठितानि सप्त छन्दांसि मिमते निर्माणं कुर्वन्ति (मिमते मान्ति मातारः—पाठान्तरम्) । ... ग्रक्षरः पादाः परिमी-यन्ते, परिमितेः पादैरछन्दांसि । सायण ।

२. द्रo —ते • भ्रंगा० ग्रानन्दाश्रम (पूना) संस्करण, भाग २ में परिशिष्ट में मुद्रित पाठ, पृष्ठ ६११।।

## द्वितीय ऋध्याय

## छन्दः पद के निर्वचन और उनकी विवेचना

छन्दः पद का निर्वचन-प्राचीन वाङ्मय में 'छन्दः' पद का अनेक प्रकार का निर्वचन उपलब्ध होता है। यथा-

१-सामवेदीय देवत बाह्मण में छन्दः पद का निवंचन इस प्रकार

लिखा है-

छन्दांसि छन्दयतीति वा ।१।३।। ग्रर्थात्—छन्दः पद 'छन्द' (=छदि) चौरादिक घातु से निष्पन्न होता है।

२--तित्तरीय संहिता ४।६।६।१ में-- / ते छन्दोभिरात्मानं छादयित्वोपायंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम् ।

३--- शतपथ ब्राह्मण ८।४।२।१ में --यदस्मा अच्छदयँस्तस्माच्छन्दांसि।

४—छान्दोग्य उपनिषद् १।४।२ में— देवा वै मृत्योविभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशाँस्ते छन्दोभिरच्छादयन्, यदेभिरच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम् ।

१. ब्राह्मण व्याकरण ग्रीर विशेषत: निरुक्तशास्त्र में प्रदक्षित निर्वचनों
 के विषय में पाश्चात्य तथा तदनुयायी एतद्देशीय जनों ने बहुत ग्रनगंल प्रलाप
 किये हैं । इसलिये हमें इस प्रकरण को कुछ विस्तार से लिखना पड़ा है ।

२. 'छन्दांसि' पद के बहुवचनान्त होने से यहां 'छन्दयन्ति' पाठ होना चाहिए।

३. सायण ने उक्त वचन के भाष्य में छन्दः पद का निर्वचन 'छद अप-वारणे' घातु से दर्शाया है। यह ब्राह्मण के मूलवाठ से विपरीत होने से अशुद्ध है। आश्चर्य इस बात का है कि सायण ने धातुवृत्ति में चुरादिगण में 'छदि संवरणे' घातु का पाठ मानकर भी यह भूल कैसे की ? वह लिखता है— 'इदित्त्वाभावे छन्दः ज्ञब्दोऽपि न स्यादिति मैत्रेया खुक्त इदित्पाठ एव न्याय्यः'। घातुवृत्ति, पृष्ठ ३८१, चौलम्बा (काशी) संस्करण। इन (२-४) उद्धरणों में छन्दः पद का निर्वचन 'छद' घातु से दर्शाया है।

५—निरुप्त ७।१२ में लिखा है—

छन्दांसि छादनात्।

भ्रर्थात् — छन्दः नाम छादन — भ्राच्छादन (ढांपने) के कारण है। ६ – गार्थे ने उपनिदान सूत्र में लिखा है—्री

> यस्माच्छादिता देवारछन्दोभिमृंत्युभीरवः। छन्दसां तेन छन्दस्त्वं ख्यायते वेदवादिभिः॥५।२॥

अर्थात्—िजिस कारण मृत्यु से डरे हुए देवों ने [ग्रपने को] छिपाया, इस कारण छन्दों का यही छन्दःपन देदवादी ऋषियों से प्रकट किया जाता है।

७—जणादिसूत्र में छन्दः पद का साधुत्विनदर्शक सूत्र इस प्रकार है—
चन्देरादेश्च छः। पञ्चपादी ४।२१६; दशपादी ६।७८।।

ग्रर्थात्—चिद (चन्द) बातु से ग्रसि प्रत्यय होता है, ग्रौर बातु के ग्रादि वर्ण चकार को छकार हो जाता है।

द—जयदेव कृत छन्दःसूत्र का विवृतिकार हर्षट लिखता है—
चन्दित ह्लादं करोति दीप्यते वा श्रव्यतया इति छन्दः । २।१,पृ०४।।
प्रथित् जो प्रानन्दित करता है, प्रथवा सुनने योग्य होने से दीप्त
प्रकाशित होता है, उसे छन्द कहते हैं।

इस व्युत्पत्ति में भी चिंद श्राह्णादने दीप्तौ च घातु से छन्दः पद की निचित्रत दर्शाई है।

६—पाणिनीय षातुपाठ की पश्चिमीत्तर शाखा का व्याख्याता क्षीरस्वामी (१२ वीं शती वि०) ग्रमरकोश की व्याख्या में 'छन्दस्' ग्रौर 'छन्व' पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार लिखता है—

क—छन्दति छन्दः (छन्दस्)। २।७।२२; ३।३।२३२॥
ख — छन्दयति श्राह्णादयते छन्दः, श्रच्। ३।२।२०॥
इन व्युत्पत्तियों में क्षीरस्वामी ने 'छन्दस्' की व्युत्पत्ति भौवादिक छन्द
(छिंद) बातु से, तथा 'छन्द' की णिजन्त छन्द (छिंद) बातु से दर्शाई है।

१०—सायण घातुवृत्ति में 'छन्दः' पद की निष्पत्ति छदि' घातु से मानता है।

<sup>ः</sup> १. देखो -- पृष्ठ १२ की टिप्पणी ३।

उपरिनिर्विष्ट ब्युस्पत्तियों के प्रमुसार 'छन्दः' पद निम्न घातुत्रों से निष्पन्त माना यथा है—

क-छन्व (छवि) भौवादिक । संख्या ६, क ।

ख-छन्द (छदि) चौरादिक । संख्या १, १०।

ग-छद चौरादिक । संख्या २, ६।

घ-चन्द (चिवि) भौवादिक । संख्या ७, ८।

ङ - छन्द (ग्रकारान्त) की छन्द (छिद) णिजन्त से । संख्या ६, ख ।

छन्दः पद की मूल प्रकृति

उपरिनिर्दिष्ट धातुओं में छन्द: पद की मूल प्रकृति छन्द (छिदि) है। छद थ्रोर चन्द (चिदि) नहीं। छद थातु से छन्द: की निष्पत्ति में बातु की उपथा में नकार का उपजन (थ्रागम) मानना पड़ता है, और चन्द (चिदि) के चकार को छकार-धादेश। छन्द (छिदि) घातु से निष्पत्ति मानने पर न उपजन की आवश्यकता है, न आदेश की। केवल प्रकृति प्रत्यय के संयोग से 'छन्दस्' पद निष्पन्न हो जाता है।

इस पर कहा जा सकता है कि घातुपाठ में अपिठत' घातु की कल्पना करने की अपेक्षा पिठत घातु में उपजन वा विकार मानना अधिक न्यायसंगत है। अपिठत नई घातु की कल्पना करने में अधिक गौरव है, और वह अप्रा-माणिक भी हैं।

छन्द (छिदि) घातु की सत्ता में प्रमाण—यह सत्य है कि छन्द (छिदि) घातु पाणिनीय घातुपाठ के प्राच्य पाठ' तथा जैन शाकटायन के प्रति-रिक्त ग्रन्य किसी घातुपाठ में उपलब्ध नहीं होती। पुनरिप ग्रपठित मात्र होने से उसका ग्रपलार ग्रथवा ग्रप्रामाण्य नहीं हो सकता। छन्द (छिदि) घातु के ग्रपठित होने पर भी उसके प्रयोग प्राचीन वाङ्मय में बहुत्र उपलब्ध हैं। यथा—

१. देखो — भ्रगली टिप्पणी सं० २।

२. पाणिनीय घातुपाठ के मूलतः तीन पाठ हैं। एक प्राच्य (वाङ्ग) पाठ, दूसरा पाहिचमोत्तर्य पाठ, और तीसरा दाक्षिणात्य पाठ। घातु-प्रदीपकार मंत्रेय प्राच्य पाठ की व्याख्या करता है, और क्षीरस्वामी पाहिचमोत्तर्य पाठ की। वाक्षिणात्य पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ। सायण की घातुवृत्ति का घातुपाठ न प्राच्य पाठ के ग्रमुकूल है, और न पाहिचमोत्तर्य ग्रथवा दाक्षिणात्य पाठ के। वह उसका ग्रपना परिष्कृत पाठ है। विस्तार के लिये देखिये, 'रामलाल कपूर दूस्ट से प्रकाशित 'क्षीरतरङ्गिणी' की हमारी भूमिका, पृष्ठ १८।

१ - ऋग्वेद में छन्द (छदि) । घातु के भ्रनेक प्रयोग देखें जाते हैं-

छन्त्सि १।१६३।४।। छन्त्सत् १।१३२।६;१०।३२।३॥

छन्दयसे दा४ ०।४।। छन्दयाते १०।२७।दा।

चच्छन्द ७।६३।३॥

छन्द्रः शार्राष्ठा।

२ - यास्क ने निघण्टु ३।१४ में,तथा कौत्सव्य ने निघण्टु खण्ड ६ (पृष्ठ२) में अर्चेतिकमी घातुओं में छन्दति पद पढ़ा है।

- ३-वेवराज यज्वा ने ज्वलतिकर्मा घातुओं (निघण्ट १।१६) में ज्योतते का पाठान्तर छन्द्यते लिखा है।
- ४-वंवतन्नाह्मण के पूर्वनिर्विष्ट (संख्या १) उद्धरण में छन्दयति प्रयोग उपलब्ध होता है।
- ५ ब्रह्मोक्त याज्ञवल्य-संहिता ग्र० ८, क्लोक ३५१ में छन्द घातु का ल्युट् प्रत्ययान्त छन्दन पद प्रयुक्त है।
- ६-वायु पुराण ६७।६२ का पाठ है-''तं ब्रह्मा छन्दयामास देत्यं तुष्टो वरेण तु"।।
- ७--स्कन्द स्वामी ऋग्वेद १।६२।६ की व्याख्या में 'छन्दः' पद का व्याख्यान करता हुसा निघण्टु (२।६) पठित कान्त्यर्थक 'छन्त्सत्' पद का निर्देश करके 'कामी' अर्थ करता है। इससे प्रतीत होता है कि स्कन्द स्वामी 'छन्दः' पद को 'छन्त्सत्' ग्राख्यात की मूल प्रक्वति 'छन्द' से निष्पन्न माना है।
- काशिका वृत्ति १।३।४७ में उपच्छन्दन ग्रीर उपच्छन्दयति पद प्रयुक्त हैं। जो 'छदि' घातु से ही निष्पन्न हो सकते हैं।
- ६ क्षीरस्वामी घातुपाठ की व्याख्या (क्षीरतरिङ्गणी) में 'छन्द'ग्रयवा 'छदि' घातु का पाठ न मानकर भी ग्रमर-टीका २।२२।२ तथा ३।३।२३१ में छन्दति तथा २।२।२० में छन्दयति पद का प्रयोग करता है। इससे स्पष्ट है

१. हमारे विचार में मूल घातु 'छन्व' है, इदित् 'छदि' नहीं। घत एव ऋ० १०।७३।१ में प्रयुक्त 'चच्छचात्' प्रयोग में यङ्लुगन्त 'चच्छन्द्' से विधिलिङ् में यासुट् के ङित्त्व के कारण 'म्रानिदिताम्'० (ग्रष्टा० ६।४।२४) से नलोप हो जाता है। इदित् छदि घातु से नलोप नहीं हो सकता। ['चच्छद्यात्' में तुक् के नित्य होने से ग्रभ्यासदीर्घत्व नहीं होता]।

२. छन्दः, छन्त्सदिति कान्तिकर्मसु पाठात् छन्दःशब्दोऽत्र कामिवचनः।

कि क्षीर स्वामी बातुपाठ (पिंचमोत्तर पाठ) में छन्द ग्रथवा छिंद घातु का पाठ न होने पर भी इस बातु की स्वतन्त्र सत्ता मानता है।

१०—बङ्गनिवासी मैत्रेय रक्षित ग्रपने घातुप्रदीप में छदि संवरणे घातु को व्याख्या करता है (पृष्ठ १३३)।

११-- जैन म्राचार्य पाल्यकीति अपने शाकटायन घातुपाठ में छदि संवरणे घातु को पढता है।

१२ — सायण चुरादिगण में छद संवरणे (क्षीर तरिङ्गणी १०।३७) के स्थान में छदि संवरणे पाठ मानता है। तदनुसार णिच् पक्ष में छन्दयित स्रोर णिच् के स्थाव पक्ष में छन्दित प्रभृति प्रयोग उपपन्न होते हैं।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि किसी समय संस्कृतभाषा में छन्द (छिद)

थातु का निर्वाध प्रयोग होता था। इसलिये छन्द (छिद) धातु की विद्यमानता

में छन्दः छन्द छन्दु ग्रीर छन्दन प्रभृति पदों की मूल प्रकृति छन्द (छिदि)

धातु ही मानी जा सकती हैं, चन्द (चिदि) प्रभृति नहीं।

ब्राह्मण ग्रीर निरुक्त प्रभृति ग्रन्थों में 'छन्दः' पव का निर्वचन छद घातु से. ग्रीर उणादिसूत्र में चन्द (चिव) से क्यों दर्शाया, इसकी विवेचना ग्रागें की जाती है।

बाह्मण, निरुक्त तथा व्याकरण के निर्वचनों की विवेचना ब्राह्मण, निरुक्त तथा व्याकरण के निर्वचन—ब्राह्मण, निरुक्त श्रीर

१. पाल्पकीर्ति ने चुरादिगण में 'छद संवरणे' (घातुसूत्र १०४७), श्रीर 'छद स्रपवारणे' (घा० सू० १२५६) पाठ का निर्देश करके घातुसूत्र १२१४ पर 'छिद संवरणे' घातु भी पढ़ी है (देखो - जैन शाकटायन लघुवृत्ति के अन्त में मुद्रित घातुपाठ) । सम्भव है पाल्यकीर्ति ने स्वयं दक्षिणात्य होने के कारण पाणिनीय घातुपाठ के दाक्षिणात्य पाठ को प्रमुखता दी हो । ('छिदि' घातु प्राच्य पाठ में भी है, यह हम पूर्व पृष्ठ १४ में लिख चुके) । श्राचार्य पूज्यपाद श्रीर हेमचन्द्र अपने घातुपाठ में प्रायः पाणिनि के पश्चिमोत्तर पाठ का ही अनुसरण करते हैं।

२. 'छदि' पाठ की साधुता में वह हेतु भी उपस्थित करता है। द्रo— धातुवृत्ति, पृष्ठ ३८१, काशी संo।

३. चुरादिगणस्थ इदित् धातुर्झों में णिच् विकल्प से होता है, ऐसा वैंगा-करणों का मत है। प्रo — घातुवृत्ति, पृथ्ठ ३८७, काशी सं ० १

व्याकरण-प्रन्थों में भ्रनेक पदों के ऐसे निर्वचन उपलब्ध होते हैं, जिनके भ्रनुसार प्रकृति-भ्रंश (घातु वा प्रातिपदिक) में भ्रादेश, भ्रागम, लोप तथा वर्णविपर्यंय भ्रादि करने पड़ते हैं। यथा—

१. आदेश — (क)इन्द्र—तस्मादिन्धं सन्तमिन्द्रमित्याचक्षते परोक्षेण। तै० वा० २।२।१०।४॥

(ख)वध्य-हनो वा वध च। महा० ३।१।६० वार्तिक।।

(ग) कानीन-कन्यायाः कनीन च । ग्रष्टा०४।१।११६॥

२. आगम-(क) द्वारो जवतेर्वा, द्रवतेर्वा, वारयतेर्वा। निरुक्त ८।६।। श्रथापि वर्णोपजन: द्वार:। निरुक्त २।२।।

(स) मानुष, मनुष्य—मनोर्जातावञ्यतौ षुक् च। ग्रष्टा॰ ४।१।१६१।।

- ३. लोप—रञ्ज घातु से रञ्जेणौं मृगरमणे (ग्र॰ ६।४।२४ वार्तिक) से रजयित मृगान् में न-लोप। रजकरजनरजःसूपसंख्यानम् (ग्र॰ ६।४। २४ वार्तिक) से रजक, रजन, रजस् में न-लोप।
- ४. वर्णविपयंय-निष्टक्यं-कृतेराद्यन्तविपयंयइछन्दिस कृताद्यर्थः। यथा-कृतेस्तकः, कसेः सिकता, हिंसेः सिहः। महाभाष्य ३।१।१२३।। यथाप्याद्यन्तविपर्ययो भवति सिकता, तकुः इति। निष्कत २।१।।

सिंहः सहनात्, हिंसेर्वा स्याद् विपरीतस्य । निरुक्त ३।१८॥ इन ब्युत्पत्तियों में क्रमशः—

- १—(क) 'इन्द्र' पद के ब्राह्मणीक्त निर्वचन में इन्ध् घातु के ध् को द् स्रादेश, श्रीर र्का आगम करना पड़ता है।
- (ख) 'वध्य' शब्द के वार्तिककार कात्यायन के निर्वचन में हन बातु के स्थान में वध ग्रावेश करना होता है।
- (ग) 'कानीन' पद के पाणिनीय निर्वचन में कन्या के स्थान में कनीन प्रादेश करना पड़ता है।
- २ निरुष्तकार यास्क की 'द्वार' पद की प्रथम निरुक्ति में जु घातु के ज् को द् म्रावेश, द्वितीय में द्रु घातु के र् का लोग, म्रोर तृतीय में वारि (वृ + णिच्) घातु के म्रावि में द् का म्रागम मानना पड़ता है। हमारा म्रामिप्राय यहां तृतीय निर्वचन में स्वीकृत भ्रागम को उदाहृत करना है। निरुक्त २।२ के उद्धरण में भी 'द्वार' पद में [द्] वर्ण का उपजन = म्रागम माना है।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri .

३—वार्तिककार कात्यायन ने रजयित, रजक, रजन ग्रीर रजस् शब्दों को रञ्ज रागे घातु से निष्यन्न मानकर ग्रनुनासिक का लोप वर्शाया है।

४—'निष्टक्यं' पद में पतञ्जिल ने निस् उपसर्गपूर्वक कृती छेदने घात से यत् प्रत्यय, ग्रौर कृत्—कर्त् के ग्राद्यन्त क्-त् वर्णों का विपर्यय करके तृक्— तर्क् रूप माना है। इसी प्रकार कृत् (कर्त्) घातु से 'तर्क्कु', कस ( — कसिता) से 'सिकता' ग्रौर हिंस से 'सिहं' की ब्युत्पत्तियां वर्शाई हैं। ग्रर्थात् इनमें भी ग्राद्यन्त-वर्ण-विपर्यय स्वीकार किया है। यास्क ने भी निश्वत २।१ में तर्कु ग्रौर सिकता पदों में, तथा निश्वत ३।१८ में सिह पद में इसी प्रकार ग्राद्यन्त-विपर्यय दर्शाया है।

उक्त प्रकार के निर्वचन शब्द-निर्वचन नहीं — ब्राह्मण, निरुक्त, अध्टा-घ्यायी, वर्गितक-पाठ और महाभाष्य के उपिर निर्विष्ट, तथा इस प्रकार के अन्य निर्वचन वस्तुतः शब्द-निर्वचन नहीं हैं, अर्थ-निर्वचन प्रथवा अर्थ-प्रदर्शनमात्र हैं। इन्हें शब्द-निर्वचन कहना इन ग्रन्थकारों के साथ भारी अन्याय करना है। ये सभी ग्रन्थकार हमारी इस तथा आये प्रदिश्ति धारणा से पूर्ण विज्ञ थे। यद्यपि यास्क ने अर्थ निर्वचनम् का अधिकार करके उक्त निर्वचन दर्शाए हैं, पुनरिष ये शब्द-निर्वचन नहीं हैं, अर्थ-प्रदर्शनमात्र हैं।

उक्त प्रकार के निर्वचनों का कारण—प्रश्न हो सकता है कि यदि उपरि-निर्विष्ट तथा एतत्सदृश वे निर्वचन, जिनमें ग्रादेश ग्रागम लोप ग्रौर वर्ण-विपयंप करने पड़ते हैं, वास्तिक निर्वचन नहीं हैं, तो इन ग्रन्थों के प्रवन्ताग्रों ने इस प्रकार की ग्रसम्बद्ध कल्पनाएं क्यों कीं ? इसका उत्तर यह है कि ग्रित प्राचीन काल में, जब आदिभाषा (संस्कृतभाषा) ग्रत्यन्त विस्तृत और समृद्ध थी, उस समय उसमें घातुग्रों का बाहुत्य था। उत्तरोत्तर ग्राविभाषा में संकोच होने के कारण प्रयोगों में विचित्र ग्रन्थवस्था उत्पन्न हो गई। भाषा में किन्हीं मूल प्रकृतियों (=घातु-प्रातिपदिकों) के प्रयोग तो लुप्त हो गए, परन्तु उन लुप्त प्रकृतियों से निष्यन्न कृदन्त तथा तिद्वतान्त प्रयोग भाषा में प्रयुक्त होते रहे। इसी प्रकार किन्हीं मूल प्रकृतियों (घातु-प्रातिपदिकों) का

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

१. हम ग्रागे सप्रमाण दर्शायेंगे कि यास्क के निर्वचन शब्द-निर्वचन नहीं हैं, ग्रिप्तु ग्रथं-निर्वचन हैं। निरुक्तशास्त्र की रचना शब्द-निर्वचन के लिये नहीं हुई। उसका कार्यक्षेत्र केवल ग्रथं-निर्वचन है। शब्द-निर्वचन व्याकरण का कार्यक्षेत्र है। हां, निरुक्तकार ने कहीं-कहीं वैयाकरणों के मतानुसार शब्द-निर्वचन भी दर्शाये हैं, जो ग्रित स्वल्प हैं।

प्रयोग तो होता रहा । परन्तु उनसे निष्यन्न शब्दों का ग्रभाव हो गया। प्रतएव यास्क (निष्वत २।२) लिखता है—

शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते · विकारमस्यार्येषु भाषन्ते शव इति । दातिर्लवनार्थे प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु । र

ग्रथापि भाषिकेभ्यो घातुभ्यो नैगमाः कृतो भाष्यन्ते-दमूनाः, क्षेत्र-साधा इति । ग्रथापि नैगमेभ्यो भाषिकाः—उष्णम्, घृतम् इति ।

धर्थात्—गत्यर्थंक शव घातु के शवित ग्रादि ग्राष्ठ्यात रूप कम्बोज देश में ही प्रयुक्त होते हैं। उस [शव घातु] से निष्पन्न [क्रुवन्त] शव शब्द ग्रायों में प्रयुक्त होता है (अर्थात्—ग्रायं शवित ग्रादि ग्राख्यातरूप नहीं बोलते, ग्रौर कम्बोज देशवासी क्रुवन्त शव शब्द)। प्राग्देश (प्रयाग से पूर्व में दाित ग्रादि श्राख्यात रूपों का ब्यवहार होता है, परन्तु उत्तरदेश (पंजाब ग्रादि) में 'वा' घातु से निष्पन्न दात्र शब्द प्रयुक्त होता है।

इसी प्रकार लोक में [ग्राख्यातरूप में] प्रयुक्त, परन्तु वेद में ग्रप्रयुक्त दम श्रीर साध घातु से निष्पन्त दमूना और क्षेत्रसाधा श्रादि कृदन्त प्रयोग वेद में उपलब्ध होते हैं। तथा वेद में [ग्राख्यात रूप में] प्रयुक्त, परन्तु लोक में श्रप्रयुक्त उप दाहे, घृ क्षरणदीप्त्यो: घातुओं से निष्पन्न कृदन्त उष्ण श्रीर घृत बब्द का लोक में निर्दाध प्रयोग होता है।

इस प्रकार भ्रादि भाषा के ह्नास के कारण लोक में किन्हीं शब्दों की मूल प्रकृतियों (= भ्रातु-नाम), ग्रीर किन्हीं प्रकृतियों के विकारों (= क्रदन्त-सद्धित रूपों) के लुप्त हो जाने पर भाषा में, विशेष करके उसके व्याकरण में ग्रव्यवस्था अपा के ह्नास के साथ-साथ उत्तरोत्तर बढ़ती गई। यह भ्रव्यवस्था भाषा के ह्नास के साथ-साथ उत्तरोत्तर बढ़ती गई। इसलिए उस-उस काल के भ्राचार्यों ने भ्रपते-अपने समय में लुप्त-प्रकृति-निष्यन्न भ्रविशिष्ट शब्दों की साधुता तथा भ्रयं-निदर्शन के लिए स्वकाल

१. इस विषय को मले प्रकार जानने के लिये हमारा 'संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास' भाग १ पृष्ठ १६-४६ ग्रवलोकन करें। वहाँ ग्रनेक प्रमाण ग्रीर उदाहरण देकर इस विषय को स्पष्ट किया है।

ग. महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इनमें दो उदाहरण ग्रीर जोड़े हैं । उसका पाठ है—'शवितर्गतिकर्मा कम्बोजेब्वेव भाषितो भवित, विकार एनं ग्राया भाषन्ते शव इति । हम्मित: सुराष्ट्रेषु, रंद्रित: प्राच्यमगधेषु, गिममेव त्वार्या: प्रयुञ्जते । दातिर्लवनार्थे प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु ।' महा० १।१। ग्रा० १।।

वैदिक-छन्दोमीमांसा Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में प्रयुक्त प्रकृतियों का अगत्या आश्रय लिया । कहीं-कहीं शब्द की मूल प्रकृति का लोक में प्रयोग होने पर भी उस प्रकृति का तन्निष्पन्न शब्द के अर्थ में प्रयोग न रहने के कारण उस ग्रथं में प्रयुक्त होनेवाली अन्य प्रकृति से निर्वचन वर्शाया। यथा—इन्द्र पद की मूल प्रकृति इन्द (इदि) घातु पाणिनि के काल तक प्रयुक्त थी, पुनरिप पाणिनि से प्राचीन ब्राह्मणप्रवक्ता ने भ्रपने समय में दीप्ति-म्रर्थं में इन्द (इदि) घातु के प्रयोग का प्रचलन न पाकर दीप्त्यर्थंक इन्द्र पद के अर्थ-प्रदर्शन के लिए दीप्यर्थक 'इन्घ' घातु का ग्राश्रय लिया।

#### व्याकरण और निस्कत दो विद्याएं

कुछ दिनों से विद्या के ग्रभाव के कारण व्याकरण ग्रीर निरुक्त का प्राय: . शब्दनिवंचन ही प्रयोजन माना जाता है, परन्तु यह भूल है। शास्त्रों में १४ प्रयवा १८ विद्याओं की गणना में छहों वेदाङ्क स्वतन्त्र विद्यास्थान माने गये हैं'। यदि व्याकरण ग्रीर निरुक्त का एक ही प्रयोजन होता, तो ये दो स्वतन्त्र विद्यास्थान न माने जाते । समान प्रयोजन मानने पर निरुक्त व्याकरण का परिशिष्ट मात्र बन जाता है। परन्तु निरुक्त-प्रवक्ता यास्क ने निरुक्त शास्त्र को स्वतन्त्र विद्यास्थान कहा है । यास्क का वचन है-

तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्यंम्, स्वार्थसाधकं च १।१५॥ ग्रयत् — निरुक्त स्वतन्त्र विद्याग्रन्य है, व्याकरणशास्त्र का पूरक है, ग्रौर स्वप्रयोजन को सिद्ध करनेवाला है।

इससे स्पष्ट है कि व्याकरण श्रीर निरुक्त का एक ही प्रयोजन नहीं है। व्याकरण और निरुक्त के कार्यक्षेत्र का पार्थक्य - यत: व्याकरण ग्रोर निरुत्त दो पृथक् स्वतन्त्र विद्याएं हैं, इसलिये इनका कार्यक्षेत्र भी पृथक्-पृथक् ही होना चाहिये, न कि एक।

व्याकरण का कार्यक्षेत्र-पाणिनि ने ग्रपने शास्त्र के प्रथम सूत्र ग्रथ

१. वायु पुराण ६१।७८ में १४ विद्याएं इस प्रकार गिनाई हैं—'ग्रङ्कानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तर: । पुराणं घमंशास्त्रं च विद्या ह्योताश्चतु-दंश। अगले ७६ वें इलोक में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद धौर सामवेद की गणना करके १८ विद्याएं दर्शाई हैं। यह गणना भी अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होती है।

२. निरुक्त व्याकरणशास्त्र का पूरक, ग्रीर स्वप्रयोजन का साधक कैसे है? उसका स्वप्रयोजन क्या है ? यह अगले प्रकरण से स्पष्ट होगा।

शब्दानुशासनम् से अपने शास्त्र का प्रयोजन साधु शब्दों का अनुशासन = निर्वचन बताया है। शब्दों का निर्वचन अर्थ की उपेक्षा करके नहीं हो सकता। इसलिये व्याकरण-प्रवक्ता को शब्दों के अर्थों की भी अपेक्षा करती पड़ती है। यत: व्याकरण का मुख्य प्रयोजन शब्द-निर्वचन होता है, अत: वह अर्थनिर्देश को प्रधानता नहीं देता। अनेकार्थक शब्द के किसी एक सामान्य अर्थ को निमित्त मान कर वह प्रकृति-प्रत्यय-विभाग द्वारा शब्द का निर्वचन कर देता है।

निरुक्त का कार्यक्षेत्र—निरुक्त का कार्य है—ग्रर्थनिर्वचन । शब्द-निर्वचन निरुक्त का प्रयोजन नहीं है। प्राचीन ग्राचार्य निरुक्तशास्त्र के इस प्रयोजन का प्रतिपादन बड़े स्पष्ट शब्दों में करते हैं। यथा—

१—निरुक्त वृत्तिकार दुर्ग (५०० वि॰ पू०) — ग्राबायं दुर्ग निरुक्त की वृत्ति में लिखता है—

तस्मात् स्वतन्त्रमेवेदं विद्यास्थानम् ग्रर्थ-निर्वचनम् । व्याकरणं तु लक्षणप्रधानम् । १।१५।।

प्रयात्—इसलिये स्वतन्त्र ही है यह निरुक्त विद्या का स्थान, प्रयंनिर्वचन-शास्त्र । व्याकरण तो लक्षण= शब्दप्रधान है।

२—प्रपञ्चहृदयकार का मत—प्रपञ्चहृदय ग्रन्थ का ग्रज्ञातनामा लेखक लिखता है—

तान्यवयवप्रत्यवयवविभागपूर्वकं स्वरवर्णमात्रादिभेदेनार्थनिर्वचनाय निर्वचनानि । षडज्ज-प्रकरण पृष्ठ २१ ।

ग्रर्थात् —ग्रवयव प्रत्यवयव के विभागपूर्वक स्वर-वर्ण और मात्रादि के भेद से ग्रथं के निर्वचन के लिये निरुक्तशास्त्र के निर्वचन हैं।

३—सायण ऋग्भाष्य के उपोद्घात में निरुक्तशास्त्र का प्रयोजन लिखता है—

एकैकस्य पदस्य संभाविता ग्रवयवार्थास्तत्र निश्शेषेणोच्यन्त इति व्युत्पत्तेः । षङ्क-प्रकरण ।

१. यह पाणिनि का ही सूत्र है। इसकी सप्रमाण विश्वद विवेचना हमने 'सं व्या शास्त्र का इतिहास' माग १ पृष्ठ १४४-१४५ में की है।

२. 'लक्ष्यतेऽनेनार्थं इति' इस व्युत्पत्ति से लक्षण का धर्ये है शब्द, ग्रीर लक्ष्य का वाच्य।

अर्थात् —प्रत्येक पद के सम्भावित श्रवयवार्थ वहां [ निरुक्तशास्त्र में ] निरुशेषरूप से कहे गए हैं।

निर्वचन शब्द का श्रयं ही 'ग्रयन्वाख्यान' है —वस्तुत: निर्वचन शब्द का ग्रयं ग्रयन्वाख्यान हो है, शब्दान्वाख्यान नहीं। यथा—

४--- अनन्तभट्ट भाषिकसूत्र ३।६ की व्याख्या में लिखता है---निर्वचनं नाम अर्थस्यान्वाख्यानम् ।

अर्थात्—निर्वचन शब्द अर्थान्वाल्यान (= अर्थ का कथन) का वाचक है। १ — निरुक्त का अन्त:साक्ष्य—निर्वचन शब्द प्रधानतया अर्थान्वाल्यान

का ही वाचक है। इसके लिये हम निरुक्त का अन्तःसाक्ष्य भी उपस्थित करते हैं। यथा—

तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय।

ग्रर्थात् पूर्व-प्रदर्शित ग्रर्थं को ग्रधिक स्पष्टता से प्रकट करने के लिये उत्तरा ऋक् उपस्थित की जाती है।

निरुक्त में जहाँ-जहां तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय लिखा है, वहाँ निर्वचन का ग्रयं ग्रयन्वाख्यान के ग्रतिरिक्त ग्रौर कुछ हो ही नहीं सकता। शब्दान्वाख्यान ग्रथवा घातुनिर्देश की तो सम्भावना ही नहीं है।

ख--- निरुक्त में ग्रन्यत्र भी निर्वाचन शब्द का प्रयोग 'ग्रर्थान्वाख्यान' ग्रर्थ में मिलता है। यथा---

श्रनिर्वचनं कपालानि भवन्ति ।७।२४।।

ग्रर्थात्—द्वादशकपाल ग्रादि में निर्दिष्ट कपाल संख्या से वैश्वानर शब्द के ग्रर्थ के निश्चय में सहायता नहीं मिलती।

निवंचन शब्द का अन्य अर्थ — यद्यपि निरुक्त में निर्वचन शब्द का अर्थ 'अर्थान्वाख्यान' ही है, तथापि निरुक्त के सहयोगी व्याकरणशास्त्र में निर्वचन-शब्द का अर्थ 'शब्दान्वाख्यान' अर्थात् प्रकृति-प्रत्यय-निर्देश है।

एक शास्त्र में उभयार्थंक का प्रयोग—कभी-कभी ऐसा भी होता है कि प्रन्थकार किसी शब्द का पारिभाषिक ग्रयं स्ववं लिख देते हैं, पुनरिप उस शब्द का प्रयोग स्व-ग्रनिभन्नेत ग्रयांत् लोकप्रसिद्ध ग्रथवा ग्रन्थशास्त्र-प्रसिद्ध ग्रयं में कर देते हैं। यथा—

क—पाणिनि ने अञ्चाष्यायी ४।१।१६२ में 'गोत्र' शब्द का 'पौत्र-प्रभृति अपत्य' अर्थ में संकेत' करके भी अञ्चा० ४।२।३६ आदि अनेक स्थानों में लोकप्रसिद्ध 'अनन्तर अपत्यरूप' अर्थ में भी गोत्र शब्द का व्यवहार किया है।

ख — इसी प्रकार बहुगणवतुडित संख्या (ग्रब्टा॰ १।१।२३) सूत्र द्वारा कृत्रिम ग्रयवा पारिभाषिक संज्ञा का विधान करके भी संख्याया ग्रिति-शदन्तायाः कृन् (ग्रब्टा॰ ५।१।२२) में लोकप्रसिद्ध एक द्वि ग्रादि संख्या का भी ग्रहण माना है।

इसी दृष्टि से शास्त्रकारों का कथन है-

उभयगतिः पुनरिह भवति । महाभाष्य १।१।२३।।

भ्रयात् – व्याकरण में कृत्रिम भ्रयवा पारिभाषिक संज्ञाश्चों के रूप में प्रसिद्ध भव्य कहीं-कहीं लोकप्रसिद्ध भ्रयं का भी ग्रहण कराते हैं।

यथा व्याकरणे तथा निरुक्ते — जिस प्रकार व्याकरण में स्वपारिभाषिक संज्ञाओं से पारिभाषिक अर्थ के अतिरिक्त लोकप्रसिद्ध अर्थ का भी बोध होता है, उसी प्रकार निरुक्त में भी अर्थान्वाख्यान के लिये परिभाषित निर्वचन शब्द से कहीं कहीं शब्दान्वाख्यानरूप अर्थ का निर्वेश भी उपलब्ध होता है। यथा—

तानि चेत् समानकर्माणि समाननिर्वचनानि, नानाकर्माणि चेन्ना-नानिर्वचनानि । निरुक्त २।७।।

अर्थात्—यदि वे [समान] शब्द समान अर्थ के वाचक हों, तब उनका निर्वचन (शब्दान्वाख्यान — प्रकृति-निर्देश) समान होगा। यदि अर्थ भिन्न-भिन्न है, तो निर्वचन (प्रकृतिनिर्देश)भी भिन्न-भिन्न होगा।

इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि निर्वचन शब्द का ग्रर्थ निरुक्त में शब्दान्वाख्यान (प्रकृतिनिर्देश) ही है। केवल शब्दान्वाख्यान अर्थ मानने पर पचासों स्थानों में प्रयुक्त 'तस्योत्तारा भूयसे निर्वचनाय' तथा 'म्रानिर्वचनं कपालानि' म्रादि वाक्यों में व्यवहृत 'निर्वचन' शब्द का कोई संगत म्रथं उपपन्न ही न होगा। म्रतः निरुक्त में निर्वचन शब्द के दोनों अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को मानने पड़ेंगे।

प्रकत इतना ही है कि -- निकक्त में निर्वाचन शब्द का मुख्य प्रकी क्या है--

१. ग्रपत्य पौत्रप्रभृति गोत्रम् ॥ ग्र० ४।१।१६२॥

२. गोत्रोक्षोब्ट्रोरभ्रराजराजन्य ....। য়० ४।२।३६।।

म्रर्थान्वाख्यान म्रथवा शब्दान्त्राख्यान ? पूर्व उद्धृत प्रमाणों के प्रकाश में हमारा विचार है कि निरुक्त में निर्वचन शब्द का मख्य प्रर्थ धर्यान्वाख्यान ही है, शब्दान्वाख्यान नहीं । वह तो पर-तन्त्र श्रिभन्नेत गौण श्रर्थ है ।

निरुक्त का वास्तविक नाम- ग्रज्ञानवश हम जिस शास्त्र का निरुक्त नाम से व्यवहार करते हैं, उसका वास्तविक नाम तो निर्वचन-शास्त्र है। निरुक्त शब्द निघण्टु का वाचक है। अप्रत एव समाम्नायः समाम्नातः (१।१) से भारम्भ होनेवाले प्रन्थ के लिये प्राचीन प्रन्थों में निरुक्तभाष्य शब्द का व्यवहार होता है। निरुक्त-भाष्य के लिये निरुक्त पद का व्यवहार ल।क्षणिक है।

### यास्कीय निर्वचनों का स्पष्टीकरण

निरुक्त में एक शब्द के अनेक निर्वचन—यतः निरुक्त अथवा निर्वचन शास्त्र का मुख्य प्रयोजन शब्द के विभिन्न ग्रयों का निदर्शन कराना है। ग्रतः

- १. 'ग्रथ निर्वेचनम् (२।१) का ग्रथं है-यहाँ से 'निर्वचन' नामक शास्त्र का ग्रारम्भ जानना चाहिये। तुलना करो-- 'शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम'। महा० १।१।१।।
- २. निघण्ट के लिये निरुक्त नाम का व्यवहार अनेक प्राचीन प्रन्थों में उपलब्ध होता है। यथा- 'सुवर्णनामधेयेष लोहशब्द ग्राम्नातो निरुक्ते-लोहं कनकं काञ्चनमिति'। कौषीतिक गृह्य भवत्रात-विवरण, पृष्ठ ६१। कौत्सव्य निघण्ट के अन्त का पाठ है--- 'इति कौत्सव्यनिरुक्तनिघण्टुः समाप्तः । पृष्ठ ४२। सायण ने भी ऋग्भाष्य के उपोद्घात में पड्झ-प्रकरण में 'निघण्टु' के लिये निरुक्त शब्द का ही व्यवहार किया है। ग्रगली टिप्पणी भी देखो।
- ३. निरुक्त के व्याख्याकार दुर्ग प्रभृति प्रत्येक ग्रघ्याय के ग्रन्त में 'निरुक्त-भाष्य-वृत्ती' शब्दों द्वारा 'समाम्नाय: समाम्नातः' से ग्रारम्यमाण भाग को . निरुक्त-भाष्य कहते हैं । इससे स्पष्ट है कि दुर्गीदि निरुक्त शब्द को निघण्ट कां ही पर्याय मानते हैं।

तुलना करो -- कौटिलीय ग्रर्थशास्त्र के लिये कौटिल्य-भाष्य शब्द(कामन्दक-नीतिसार की उपाष्यायनिरपेक्षिणी टीका के ग्रारम्भ में), तथा ग्रथंशास्त्र के श्चन्त में-- 'चकार सूत्रं च मार्घ्यं च'। श्रंथंशास्त्र का प्रथमाध्याय सूत्रभाग है, द्वितीय ग्रध्याय से उसका भाष्यग्रन्थ । इसी प्रकार पञ्चाध्यायांत्मक निघण्टु-निरुक्त सूत्रग्रन्थ है । 'समाम्नाय: समाम्नात:' से उसके आंष्यग्रन्थ आरम्भ होता है।

एक शब्द के जितने मुख्य अर्थ होते हैं, वह उन सब अर्थों का निर्वचन = कथन करता है। शब्द के वाच्य रूप अनेक अर्थों का द्योतन जहां एक घातु से सम्भव नहीं होता, वहां वह उन अर्थ वाली, परन्तु यथासम्भव समान रूप वाली अनेक घातुओं का आश्रयण करता है। इस तत्त्व को यास्क स्वयं प्रकट करता है—

तानि चेत् समानकर्माणि समाननिर्वचनानि । नानाकर्माणि चेन्नानानिर्वचनानि यथार्थं निर्वक्तव्यानि ।२।७॥

ग्रर्थात् — यदि वे शब्द समानार्थक हों तो उनका निर्वचन भी समान होगा। यदि भिन्न ग्रर्थ वाले हैं तो निर्वचन भी भिन्न होंगे। ग्रर्थ का अनु-सरण करके ही निर्वचन करना चाहिये।

इसी सिद्धाःत के अनुसार निरुक्त में अनेकार्थक शब्दों के अनेक घातुओं से निर्शयन किए हैं।

निरुक्त के 'वा' शब्द का अर्थ—निरुक्त में जहां एक शब्द के अनेक निर्वचन किए हैं, वहां प्रत्येक निर्वचन के साथ 'वा' शब्द का प्रयोग मिलता है। यह 'वा' शब्द समुच्चयार्थक है। एक शब्द के विभिन्न अर्थों की दृष्टि से किए गए निर्वचनों का समुच्चय करता है। पाइचात्य तथा तदनुयायी लेखक निरुक्तस्य इस 'वा' शब्द को संदेह-द्योतक मानते हैं और प्रकट करने की चेश्टा करते हैं कि निरुक्त के समय में शब्दों के मूल अर्थ लुप्त हो गये थे। इसलिये निरुक्तकार ने अनेक निर्वचन करके, 'ये निर्वचन सन्देहात्मक हैं' यह स्वयं प्रकट कर शिया।

पश्चात्य लेखकों की भूल—पाइचात्य तथा तबनुगामी भारतीय लेखक निरुक्त शास्त्र के वास्तविक प्रयोजन को न समक्त कर उसे शब्द-निर्वचन-शास्त्र समक्तते हैं। श्रौर वे इस शास्त्र की इसी दृष्टि से परीक्षा करते हैं। श्रपने श्रज्ञान के कारण निरुक्त शास्त्र श्रौर उसके निर्वचनों के सम्बन्ध में वे किस प्रकार के विचार प्रकट करते हैं। इसके उदाहरण के लिये हम डा० वैजनाथ काशीनाथ राजवाड़े तथा डा० सिद्धेश्वर वर्मा के कुछ उदाहरण उपस्थित

राजवाड़े प्रदर्शित निरुक्त-मत की भ्रान्ति—डाक्टर राजवाड़े ने निरुक्त की भूमिका में लिखा है—

1-The Nirukta method is a strange one, it hardly

deserves the name of बास्त्र or science. (भूमिका पृ० ४०, ४१)।

स्रर्थात्- निचक्त का ढंग विचित्र है। यह शास्त्र = विज्ञान वा विद्यास्थान नाम के योग्य नहीं है।

2—It is not a science but travesty of Science. (भूमिका पृ॰ ४१)।

अर्थात् - यह (निरुक्त) विज्ञान नहीं है, अपितु विज्ञान का उपहास है।

3—The NiruKta method of derivation is simply an aberration or a waste of the human intellect. (भूमिका पृ० ४१) ।

अर्थात्— निरुक्त का निर्वाचन-प्रकार एक भ्रममात्र है या मानव बुद्धि का व्यर्थ प्रयोग ।

4—I venture to say that the Nirukta method of derivation is absurd and yet it has held its ground to this day, (मू॰ पृ॰ ४१)।

अर्थात् — मैं कहने का साहस करता हूँ कि निरुक्त की निर्शयन-विधि मूर्खतापूर्ण है। और फिर भी आज तक यह अपना स्थान बनाए हुए है, अर्थात् प्रतिष्ठित है।

5—Numbers of etymologies in the Nirukta seem senseless, they are based on a wrong theory of derivation on account of this theory numbers of derivations are really inventions. (मू॰ पृ॰ ४३)।

अर्थात् — निरुक्त में बहुत संख्या में निर्णचन भावरहित है, क्योंकि वे निर्ण-चन के अशुद्ध सिद्धान्त पर आश्रित हैं। ••••••इस मत के कारण बहुत से निर्णचन वस्तुतः कल्पित अथवा घड़े गए हैं।

6—Words whose derivations are sensible are limited in number. (भू० १० ४३)।

१. डा॰ राजवाड़े ग्रीर डा॰ सिद्धेश्वर वर्मा के उद्धरण वेदवाणी के वेदाङ्क वर्ष १ (१६५६ई॰) में मुद्रित ग्राचार्यवर श्री पं॰ ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के लेख से लिये हैं। यह लेख वैदिकों के लिये ग्रवश्य पठनीय है।

भ्रयात जिन शब्दों का निर्वचन युक्त है, ऐसे संख्या में भ्रत्यल्प हैं।

डा॰ सिद्धेश्वर वर्मा प्रदर्शित निश्वत-मत की भ्रान्ति — डा॰ सिद्धेश्वर वर्मा भी 'इटिमोलोजि भ्राफ यास्क' में यास्क की निशक्तियों के विषय में लिखते हैं — .

1— Shows that he (Yaska) had a passion, a craze fot etymology.

भ्रर्थात् — इनसे प्रकट है कि यास्क का निर्वचन करने वा दिखाने का उत्साह पागलपन (फक या सनक) की सीमा तक पहुँच गया था।

2 Yaska was so much of an etymologist that his craze for etymology overpowered enslaved and crushed his imagination, for poverty of his imagination is remarkable. Owing to this serious defect, he is driven, not only to offer superfluous and unnecessary, but also loose, unsound and even wild etymologies. It does not seem to have occurred to him that the meaning of a word could be metaphorically extended. Even with a metaphorical meaning, he felt the need of a separate etymology.

भ्रयांत् यास्क इतना ग्रविक निर्वचन-कर्ता था कि उसके निर्वचन के पागलपन ने उसकी कल्पना को दबाया, दास बनाया ग्रीर कुचल दिया। उस की कल्पना की दिरद्वता विलक्षण है। इस गम्भीर दोष के कारण वह न केवल द्ययं ग्रीर ग्रनावश्यक, प्रत्युत ढोले, सारहीन ग्रीर सत्य से परे निर्वचन देता है। प्रतीत होता है, उसे सुभा ही नहीं, कि किसी शब्द का ग्रयं लक्षणा ग्रादि से भी विस्तृत हो सकता है। लाक्षणिक ग्रयं होते हुए भी उसे पृथक् निर्वचन की ग्रावश्यकता हुई।

राजवाड़े और सिद्धेश्वर वर्मा का महान् ग्रज्ञान – निश्वतज्ञास्त्र के वास्तविक प्रयोजन से सर्वथा ध्रनिभज्ञ होने के कारण डा० राजवाड़े और डा० सिद्धेश्वर वर्मा को कितनी धान्ति हुई और उन्होंने प्राचीन धार्ष प्रामाणिक तथा विद्यास्थान निश्वत के विषय में विना समर्भे बूभे केसे ध्रनगंल प्रलाप किये, इसका स्पष्टीकरण ध्रगली पंक्तियों से होगा।

सिद्धेश्वर वर्मा की एक श्रीर भ्रान्ति—डा॰ जी लिखते हैं— "प्रतीत होता है उसे [यास्क को] सूभा ही नहीं कि किसी शब्द का ग्रर्थ लक्षणा श्रादि से मी विस्तृत हो सकता है" (इटिमो॰ पृष्ठ =)।

डाक्टर जी के लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मूल निरुक्तशास्त्र को गम्भीरतापूर्वक पढ़ने का कभी प्रयास ही नहीं किया। सम्भव है उनका निरुक्तविषयक ज्ञान अधिकतर श्रंग्रेजी अनुवाद तथा श्रंग्रेजी टिप्पणियों पर आश्रित हो। इसलिए उन्हें निरुक्त के वे स्थल न सुभे हों, जहां यास्क ने शब्दों के लक्षणा आदि से विस्तृत अर्थों की मीमांसा की है। भला यास्क जैसे प्रामा-णिक आचार्य की पैनी दृष्टि से यह साधारण सी बात कैसे ओभल रह सकती थी? वह इस तत्त्व को भले प्रकार जानता था। उसने अनेक स्थानों पर शब्दों के लाक्षणिक अर्थों की विवेचना की है। इसके लिए हम निरुक्त का एक ही उदाहरण उपस्थित करना पर्याप्त समभते हैं। पाद शब्द का निर्वचन करते हुए यास्क लिखता है—

पादः पद्यतेः। तन्निधानात् पदम्। पशुपादप्रकृतिः प्रभागपादः। प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि। निष्कत २।७॥

ग्रर्थात्—पाद शब्द का ग्रर्थ है, जिससे गित की जाए [अर्थात् पैर]। उस [पैर] के रखने से [जहां पैर रखा गया उस स्थान को ] पद कहते हैं। 'पशुग्रों के [चार] पैर कारण हैं जिसमें, ऐसा प्रभाग [चतुर्थ भाग] भी पाद कहाता है। प्रभाग पाद की सामान्यता से ग्रन्थ [ग्रवयव] भी पद कहाते हैं।

प्रव कहिए डाक्टर जी ! यास्क को लक्षणा ग्रावि से ग्रर्थ के विस्तृत होने का ज्ञान था वा नहीं ? यास्क ने पाद शब्द के लाक्षणिक अर्थों का प्रदर्शन करते हुए उन ग्रयों के लिए घातु से निर्णचन नहीं दर्शाए। इसलिए ग्रापका 'लाक्षणिक ग्रयं होते हुए भी उसे पृथक् निर्णचन की ग्रावक्यकता पड़ी" लेख भी वस्तु स्थिति से सर्वथा विपरीत है।

यास्कीय निर्वचनों की युक्तता—निरुक्तशास्त्र वस्तुतः शब्द-निर्वचन-शास्त्र नहीं है। इसलिए शब्दों की मूल प्रकृतियों का निदर्शन कराना इस शास्त्र का लक्ष्य नहीं है। अप्रियु निरुक्त का प्रयोजन शब्दों के श्रयों का निर्व-

१. [ सोमक्रियण्याः ] सप्तमं पर्व गृह्णाति (मीमांसा-भाष्य ४।१।२५ में शबर द्वारा उद्धृत) वाक्य में पद शब्द का प्रयोग इसी धर्यं में है

२. डा० राजवाड़े श्रीर डा० सिद्धेंस्वर वर्मा ने निरुक्त शास्त्र को व्याकरण

चन = ग्रन्वास्थान करना है। श्रतएव यास्क ने एक शब्द के मुख्य वृत्ति से जितने विभिन्न श्रयं प्रसिद्ध थे, उन श्रथों के निर्वचन के लिए जितनी विभिन्न धातुश्रों का निर्वेश किया, वह युक्तियुक्त है। उसमें कोई दोष नहीं। हम प्रसंगात पूर्वनिर्विष्ट 'द्वार' पद के यास्कीय निर्वचनों की श्रोर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

यास्कीय द्वार पद के निर्वचन की युक्तता---यास्क ने द्वार पद का निर्वचन किया है--

द्वारो जवतेर्वा, द्रवतेर्वा, वारयतेर्वा । दाह।।

प्रथात्—द्वार शब्द के तीन प्रथं हैं—जवित (जु), द्रवित (द्रु) ग्रीर वारयित (वारि) धातुभ्रों का।

द्वार शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। यथा-

क- यह भ्रागरा द्वार' (दरवाजा) है, यह देहली द्वार।

ख-पानी ने बाँध में से निकलने का द्वार (रास्ता) बना लिया।

ग- दरवाजा बन्द करो।

इत ग्रयों को व्यक्त करने के लिए यास्क ने द्वार शब्द के ग्रर्थ-निर्वाचन में तीन घातुश्रों का संकेत किया है।

क— ग्रागरा द्वार ग्रावि प्रयोगों में द्वार शब्द का श्रर्थ है — नगर के पर-कोटे का वह स्थान जहां से जव — वेगपूर्वक ग्रर्थात् निर्वाध गमनागमन हो, इस ग्रर्थ में पाणिनि का सूत्र है —

श्रभिनिष्कामति द्वारम्—(श्रष्टा॰ ४।३।८६) स्नुष्नमिनिष्कामति स्नौदनं द्वारम्, मायुरं द्वारम् ।

ग्रर्थात् = स्नुष्टन ग्रौर मथुरा के लिए नगर के परकोटे में से जिस स्थान से निकले, वह स्नौष्टन ग्रौर माथुर द्वार कहाते हैं।

के समान शब्द-निर्वचन अर्थात् तत्तत् शब्दों का मूल प्रकृति-निदशक ग्रन्थ समक्ष कर उस पर पूर्व निर्दिब्ट आक्षेप किये हैं।

१. देखो भ्रगली टिप्पणी।

२. यह ग्रभिप्राय काशिका ग्रादि वृत्तिकारों के अनुसार है। सूत्र के स्वा-रस्य के ग्रनुसार हमारे विचार में यहाँ द्वार पद का ग्रश्र्यं 'मार्ग' समझना चाहिये (मार्ग ग्रश्य में भी द्वार शब्द का प्रयोग होता है)। जो मार्ग स्नुष्टन की ग्रोर ग्रभिनिष्क्रमण करता है, वह स्नौष्टन द्वार — मार्ग होता है। फारसी का 'दर्श' पद मार्गवाची द्वार शब्द का विकार है। यद्यपि नगर प्रकोट के द्वारों में प्रांयः कपाट भी होते हैं, तथापि यह श्राव-इयक नहीं कि ऐसे स्थानों पर कपाट भी लगे हों।

ख — दूसरे प्रयोग में उस सूक्ष्म मार्ग का वाचक है, जिसमें से पानी आदि द्रव द्रव्य अदित होते हैं। इस दूसरे अर्थ को व्यक्त करने के लिए यास्क ने द्रवति (द्रुगतौ) धातु का निर्देश किया है।

भ्रावश्यक — काशकृत्सन धातुपाठ की कन्नड टीका (पृष्ठ ७३) के स्रनुसार द्वार की मूल प्रकृति दृवरणे धातु के द्वरति पद का सर्थ 'छिद्र बनाता है' ही है।

ग— तीसरे ग्रर्थ में द्वार शब्द का ग्रर्थ कपाट (किवाड़) है, जो बन्द किए जाते हैं। इसलिए 'द्वारं पिघेहि' वाक्य के ग्रर्थ में 'कपाटं पिघेहि' — किवाड़ बन्द करो——वाक्य का भी प्रयोग होता है। द्वार शब्द के किवाड़ अर्थ को व्यक्त करने के लिए यास्क ने वार्यित (वृ संवरणे) घातु का निर्देश किया है।

यास्क के द्वार पद के निर्वाचनों की इस विवेचना से स्पष्ट है कि यास्क विभिन्न कियाग्रों के द्वारा शब्दों के विभिन्न प्रयों की ग्रोर संकेत करता है न कि उन शब्दों की मूल प्रकृतियों की ग्रोर। निर्वचन प्रसंग में यास्क द्वारा व्यवहृत 'वा' पद समुच्चयार्थक है यह पूर्व लिख चुके हैं।

यहाँ यास्क के 'द्वार' पद के निर्वचनों की संगति एवं युक्तियुक्तता हमने निरुक्त शास्त्र के अर्थनिर्वचनता के सिद्धान्त का आश्रय लेकर दर्शाई है। यह 'निरुक्त शास्त्र की अर्थनिर्वचनता' हमारी कोई निजी कल्पना नहीं है। यह निरुक्त शास्त्र का मौलिक सिद्धान्त है। निरुक्तकार के विभिन्न निर्वचन इसी सिद्धान्त पर आधृत हैं। इस निषय में हम यहाँ निरुक्तकार यास्क का एक अत्यन्त स्पष्ट एवं निर्णायक प्रमाण उद्धृत करते हैं —

नैरुक्त निर्वचनों की अर्थ-निर्वचनता में प्रमाण—निरुक्त (७।१३) में छन्दों के नामों के निर्वचन प्रसङ्ग में 'विराट्' पद का निर्वचन करते हुए यास्क ने लिखा है—

विराट् विराजनाद्वा, विराधनाद्वा', विप्रापणाद्वा...।

यास्क ने 'विराट्' पद के तीन निर्वचन दिखाए हैं। निरुक्त को शब्दनिर्व-चन समभनेवाले पारचात्य तथा उनके धनुगामी विद्वान् कहेंगे कि यास्क विराट् पद के निर्वचन के विषय में स्वयं सन्दिग्ध है। ग्रतएव वह कभी 'वि' पूर्वक

१. देवत बाउ ३।१२ में 'विराघनाद्वा' ग्रंश मुद्रण दोष से नहीं छपा। सायण भाष्य में 'त्रिभ्यो घातुभ्यः' का उल्लेख है।

'राज्' घातु से इसका निर्वंचन करता है तो कभी 'वि' पूर्वक 'राघ्' घातु से श्रौर कभी उसकी बुद्धि 'वि' 'प्र' पुर्वक 'ग्राप्' घातु तक दौड़ लगाती है'। तो क्या ये निर्वंचन यास्क की सन्दिग्ध स्थिति के द्योतक हैं ? कदापि नहीं। तो क्यों फिर उसने एक शब्द के तीन विभिन्न निर्वंचन किए ? यास्क प्रागे स्वयं इसका उत्तर देते हुए लिखता है—

विराजनात् सम्पूर्णाक्षरा, विराधनाद् ऊनाक्षरा, विप्रापणाद् अधि-काक्षरा ।

अर्थात् छन्दःशास्त्र के अनुसार 'विराट्' पद तीन अर्थी में प्रयुक्त होता है— सम्पूर्णाक्षर, ऊनाक्षर, ग्रीर प्रधिकाक्षर ।

अर्थगत इन तीन भेदों को दृष्टि में रखकर 'विराट' शब्द के उपयुक्त तीन विभिन्न निवंचन किये गये हैं। किसी सन्देह के कारण नहीं। अर्थभेद ही निवंचनभेद का प्रयोजक हैं', सन्देह नहीं।

म्राचार्यं सायण 'नैरुक्त निवंचन ग्रर्थनिवंचन हैं' इसे निस्सन्दिग्ध रूप से जानता था। वह देवत बाह्मण (३।१३) के विराड् विरमणाद् विराज-नाद् [विराधनाद् ] वा की व्याख्या में स्पष्ट लिखता है—धातुत्रय स्यार्थस्य तिस्मन् संभवात्।

निरक्तकार का यह निर्वचन-भेद-सम्बन्धी स्पष्टीकरण उन लोगों की थ्रौंखें खोल देने वाला है, जो निरुक्त के निर्वचनों में प्रयुक्त 'वा' शब्द को समुच्चयार्थक न मान कर सन्देहार्थक समक्षते हैं। प्रथिनिर्वचन के तानि चेत्समानकर्माणि समाननिर्वचनानि, नानाकर्माणि चेन्नानानिर्वचनानि यथार्थं निर्वक्तव्यानि (३।७) इस सिद्धान्त का यह कितना ज्वलन्त उदाहरण है! उपर्युक्त सिद्धान्त थ्रौर प्रमाण के रहते क्या थ्रब भी पाश्चात्य तथा तदनुगामी भारतीय विद्वान् निरुक्त को शब्द-निर्वचन' का शास्त्र मान कर नैरुक्त निर्वचनों को मूखंतापूर्ण कहने का दुःसाहस करेंगे?

निष्कर्ष — उपर्युक्त विवेचना से यह भले प्रकार स्पष्ट हो गया कि यास्क के निर्वचन सर्वथा यथार्थ हैं । उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं। ग्रत: डा०

१. द्रष्टव्य – तानि चेत् समानकर्माणि समाननिर्वचनानि, नानाकर्माणि चेन्नानानिर्वचनानि । निरुक्त २।७।।

२. पं ॰ जीवाराम के संस्करण में यह कोष्ठान्तर्गत पाठ नहीं है। सम्भवतः धागे के दो प्रक्षरों के साम्य के कारण दृष्टिदोष से छूट गया है।

राजवाड़े स्रौर डा॰ सिद्धेश्वर वर्मा के निरुक्तविषयक उद्गार बाललीला मात्र हैं, एतद्विषयक पाण्डित्य तो उन्हें छुन्ना भी नहीं है।

#### पाणिनीय निर्वचन

हम पूर्व लिख चुके हैं कि ब्राह्मण, श्रौर व्याकरण के प्रवक्ता श्राचयों ने शब्दों की व्युत्पत्ति और श्रर्थ-प्रदर्शन से लिए स्वकालप्रसिद्ध प्रकृतियों का श्राश्रय लिया है। इसलिए जिन शब्दों की मूल प्रकृतियों उनके काल में लुप्त = श्रव्यवहृत हो चुकी थीं, उन शब्दों की व्युत्पत्ति श्रौर श्रयं-प्रदर्शन के लिए तत्समानार्थक तथा तत्सवृश प्रकृतियों में श्रागम, श्रादेश श्रौर लोप ग्रादि कार्यों का विधान करके व्युत्पद्यमान शब्द की मूल प्रकृतियों की श्रोर संकेत किया है। इस मत की पुष्टि के लिए हम दो शब्दों की पाणिनीय व्युत्पत्तियों की श्रौर पाठकों का ध्यान श्राह्मण्ड करते हैं।

पाणिनि की दो व्युत्पत्तियां — पाणिनि ने कानीन भ्रौर मान्व तथा मनुष्य की जो व्युत्पत्तियां की हैं, उन्हें हम पूर्व लिख चुके हैं। तदन्सार—

कानीन—कानीन शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाते हुए पाणिनि ने कन्या शब्द से अपत्य अर्थ में अण् प्रत्यय और कन्या को कनीन आदेश किया है—कन्यायाः कनीन च (अव्दार्व ४।१।११६)। इससे पाणिनि ने कानीन की मूल प्रकृति कनीना (कनीन का स्त्रीलिंग) और उसका अर्थ कन्या है, इन दोनों अप्रसिद्ध बातों की ओर संकेत किया है। यतः कानीन की मूल प्रकृति का उस काल में आयों में प्रयोग लुप्त हो चुका था, अतः पाणिनि ने कानीन की व्युत्पत्ति तथा अर्थनिदेश कनीना पद द्वारा प्रदर्शित नहीं किया।

मानुष ग्रौर मनुष्य — इन दो पदों को व्युत्पत्ति पाणिनि ने मनु शब्द से ग्रपत्य ग्रर्थ में क्रमशः ग्रण् ग्रौर यत् प्रत्यय तथा मनु को षुक् — ष ग्रन्तागम करके की है। यहां भी पाणिनि का ग्रभित्राय यही है कि मानुष ग्रौर मनुष्य की मूल प्रकृति मनुष् है। यतः मनुष शब्द उस समय लोक में व्यवहृत नहीं

१. ते व बारण्यक १०।२७।६ में कुमारीषु कनीनीषु पाठ में मध्योदात्त कनीनी डीवन्त प्रयोग मिलता है।

२. कनीना का अपभ्रंश 'कइनीन' अवेस्ता और 'कइन' हिब्रू भाषा में उपलब्ध होता है। इस विषय में विचार करने के लिये 'सं० व्या० शास्त्र का इतिहास' भाग १ पृष्ठ ८ सं० २०३० देखना चाहिए।

था, ग्रत: पाणिनि ने मनुष् के समानार्थक मनु शब्द से ग्रर्थ का निर्देश तथा उसको षुक् ग्रागम करके मूल प्रकृति मनुष् की ग्रोर संकेत किया है।

मनु ग्रीर मनुष् दो पृथक् शब्द — मनु उकारान्त ग्रीर मनृष् षकारान्त दो पृथक् शब्द हैं। इसमें निम्न प्रमाण हैं —

क — वेद में मनु ग्रीर मनुष् दोनों पद पृथक् पृथक् स्वतन्त्ररूप से प्रस-कृत् प्रयुक्त हैं। ग्रतएव यास्क ने मनुष्य शब्द के निर्धाचन में मनोरपत्यं मनुषो वा (२।७) में मनुष् प्रकृति का भी उल्लेख किया है।

ख — पाणिनि ने जाति प्रश्ने में ही ग्राञ् श्रीर यत् प्रत्यय के सिन्नयोग में मनु को ष्गागम कहा है। परन्तु जाति के श्रतिरिक्त श्रर्थ में, तथा श्रज् श्रीर यत् प्रत्यय से श्रन्थत्र श्रण् प्रत्यय में भी षुगागम देखा जाता है। यथा —

१--दैवं च मानुषं चापि कर्म । रामायण १।१८।४५॥

३ - मानुषं ह ते यज्ञे कुवंन्ति । शतः १।४।१।१४।।

यहाँ उभयत्र तस्य इदम् (अष्टा० ४ ३ १२०) अर्थ में आण् प्रत्यय के परे जुगागम उपलब्ध होता है। शतपथ के पाठ में मानुष शब्द स्पष्ट अन्तोदात्त है। अतः उसमें अण् प्रत्यय ही है, यह स्पष्ट है।

शतपथ में प्रण् ग्रीर ग्रज् दोनों प्रत्ययों के ग्रन्तोदात्त ग्रीर ग्राद्युवात रूप उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद में केवल ग्राद्युवात्त मानुष शब्द उपलब्ध होता है।

मनु शब्द के तद्धित रूप — वस्तुतः मनु शब्द के तद्धितरूप मानव और मानव्य होते हैं। इन दोनों के प्रयोग भी गोपय बाह्यण में उपलब्ध होते हैं।

ग्रतः मनु ग्रीर मनुष् दो स्वतन्त्र शब्द हैं, यह स्पष्ट है।

सायण की भूल—ऋग्वेद में बकारान्त मनुष् अब्द का बहुषा प्रयोग होने पर भी सायण ने ऋ० १।१२।४ में प्रयुक्त मनुहितः की व्याकरणप्रक्रिया में लिखा है—

मनुना हितः इति तृतीयासमासे तृतीयायाः स्थाने सुपां सुल्क्० (अ॰७।१।३६) इत्यादिना सु आदेशः। तस्य रुन्यम्। लुगभावरुछान्दसः॥

अर्थात्—'भनुना हितः' इस विग्रह में समास होने पर तृतीया के स्यान में 'सु' (प्रथमीकवचन) हो गया है।

सायण की यह व्याख्या नितान्त काल्पनिक है। सान्त मनुस् शब्द से मनुषा हित: विग्रह में किसी छान्दस कार्य की ग्रावश्यकता ही नहीं होती। शब्दरूप सरसता से निष्पन्न हो जाता है। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह है व्याकरण के लोप आगम तथा आदेश आदि करके दर्शाई गईं व्युत्पत्तियों का अन्तिहत तात्पर्य। इस पक्ष के समक्ष में आते ही व्याकरण ब्राह्मण और निरुक्त आदि की सभी व्युत्पत्तियाँ युक्तिसंगत हो जाती हैं।

लुप्त प्रकृति-निर्देश ग्रीर भट्ट कुमारिल—भट्ट कुमारिल का भी यही मत है कि व्याकरणशास्त्र की लोप ग्रायम ग्रादेश ग्रीर वर्णविपयंग विधायक पद्धित का मूल प्रयोजन भाषा से लुप्त हुए शब्दों ग्रीर उनके रूपों का निदर्शन कराना ही है। वह लिखता है—

यावाँश्चाकृतको विनष्टः शब्दराशिः तस्य व्याकरणमेवैकमुप-लक्षणम् । तदुपलक्षितरूपाणि च । तन्त्रवार्तिक १।३।१३ पृष्ठ २३६, पूना सस्करण ।

द्भर्यात्—जितनी स्वाभाविक शब्दराशि विनष्ट हो गई, उसका उपलक्षण करानेवाला एकमात्र ध्याकरण, ग्रथवा उसके द्वारा उपस्थापित रूप ही है।

प्रकृत्यन्तर-लक्षण--पदवाक्यप्रमाणज्ञ भर्तृहरि ने वाक्यपदीय २।१७८ में प्रकृत्यन्तर का लक्षण इस प्रकार दर्शाया है---

श्रथन्तिरे च यद्वृत्तं तत्प्रकृत्यन्तरं विदुः।

श्चर्यात् — जो अर्थान्तर में वर्तमान होवे, वह प्रकृत्यन्तर होती है। यहां प्रयन्तिर से श्रमिप्राय विषयान्तर का है।

भर्त हिर के मत में 'यज' 'इज' भिन्न धातुए — प्रकृत्यन्तर के विषय में ग्रगले इलोक में भर्तृ हिर ने इज यज का उदाहरण देते हुए लिखा है—

भिन्नाविजियजी घातू नियतौ विषयान्तरे। २।१७६॥

इसी तत्त्व का विवेचन निरुक्त टीकाकार स्कन्दस्वामी ने इस प्रकार किया

इह केचिव यकारादीनुपवित्रय ङित्सु संप्रसारण विद्यते । अन्ये पुनरिका-रादीनुपवित्रय ङित्सु यणम् । निरुक्त टीका २।२, पृ० १७।।

पाणिनि से प्राचीन काशकृत्स्न मुनि ने स्व धातुपाठ में स्वादिगण में इज ग्रीर यज दोनों घातुग्रों को पढ़ा है। द्र॰—१।४९४,६९९।।

प्रकृत्यन्तर-निर्देश में प्रमाण— पाणिनि प्रभृति वैयाकरणों का लोप श्रागम श्रावेश श्रौर वर्णविपर्यय श्रावि द्वारा मूल लुप्त प्रकृत्यन्तर-निर्वेश में ही तात्पर्य है। इसको प्रमाणित करने के लिए हम चार प्रमाण उपस्थित करते हैं— १—नेष्टा पद की सिद्धि के लिए कात्यायन का वात्तिक है— नयते: पुक्च। ग्राक ३।२।१३७।।

भ्रथात् — 'णीज् प्रापणे' धातु से 'तृन्' प्रत्यय भ्रौर घातु को घुक् का भ्रागम होता है।

इस पर महाभाष्यकार पतञ्जलि कहते हैं—

धात्वन्तरं नेषतिः। -----नेषतु नेष्टात् इति हि प्रयोगो दृश्यते।'

भ्रायात्— 'णीज् प्रापणे' धातु को षुक् ग्रागम करने की ग्रावश्यकता नहीं। निष स्वतन्त्र धातु है, क्योंकि वेद में नेषतु, नेष्टात् प्रयोग उपलब्ध होते हैं।

२-वैयासिक पद की निष्पत्ति के लिए एक वार्तिक है-

सुघातृव्यासयोः । .....सौघातिकः, वैयासिकः शुकः ।४।१।६७॥

ग्रर्थात् — सुघात् ग्रौर व्यास शव्द से ग्रपत्य ग्रर्थं में इज् प्रत्यय होता है, ग्रौर सुघातृ तथा व्यास को ग्रकङ् [भ्रन्त] ग्रादेश हो जाता है। व्यास + इज्, व्यासक + इज् = वैयासिकः।

इस पर महाभाष्यकार पतञ्जलि ने लिखा है— तत्तर्हि वक्तव्यम् ? न वक्तव्यम् । प्रकृत्यन्तराण्येवैतानि ।

अर्थात्—क्या व्यास ग्रादि से प्रकड़ कहना चाहिये? नहीं कहना चाहिये। व्यासक ग्रादि स्वतन्त्र प्रकृति हैं। उनसे [सामान्यविहित इब् प्रत्यय होकर] वैयासकि ग्रादि पद वन जायेंगे।

स्पष्टीकरण—महाभाष्यकार पतञ्जिल का लेख सत्य इतिहास पर आश्रित है। भारतीय इतिहास में २८ व्यास गिनाए गये हैं। जुक के पिता कि कृष्ण द्वैपायन व्यास सब से किनिष्ठ = प्रिन्तिम व्यास थे। ग्रत: इस व्यास के लिये व्यास शब्द से ह्रस्वे (ग्रष्टा॰ ५।३।८६) सूत्र से क प्रत्यय होकर व्यासक पद निष्पन्न होता है। इस व्यासक से इज् प्रत्यय होकर वैयासिक पद निष्पन्न हो जायेगा। ग्रकङ् ग्रादेश की कोई ग्रावश्यकता नहीं।

३— भाष्यकार द्वारा निर्दिष्ट ग्रन्य प्रकृत्यन्तर—
महाभाष्य में ग्रन्यत्र निम्न स्थानों पर प्रकृत्यन्तरों का निर्देश मिलता है—

१. इसके आगे महाभाष्यकार ने 'इन्द्रो वस्तेन नेषतु, गावो नेष्टात्' आदि वैदिक वचन उद्धृत किए हैं।

२. वायु पुराण ग्र० २३, इलोक ११४ से ग्रागे।

११११४; ६१४१२४—बृहि: प्रकृत्यन्तरम्। भाग १, पृष्ठ ५२<sup>९</sup>।।
४।२।२ पीतकं प्रकृत्यन्तरम्। भाग २, पृष्ठ २७१।।
४।३।२२—हेम्नः प्रकृत्यन्तरत्वात्। भाग १, पृष्ठ ३०४।।
४।३।८४—प्रकृत्यन्तरं विदुर्शब्दः। भाग २, पृष्ठ ३१३।।
५।२।०६— प्रकृत्यन्तरं तैलशब्दः। भाग २, पृष्ठ ३७७।।
६।१।६०—शीर्षकं प्रकृत्यन्तरम्। भाग ३, पृष्ठ ४०।।
६।३।३५- सपत्नशब्दः प्रकृत्यन्तरम्। भाग ३, पृष्ठ १५५॥
७।३।८७—स्पशिकशिवशयः प्रकृत्यन्तराणि। भाग ३, पृष्ठ ३३८।।

रजयित तथा रजक ग्रादि पदों की सिद्धि वार्तिककार ने रञ्ज धातु से नकार का लोप मानकर दर्शाई है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। वस्तुतः रञ्ज ग्रीर रज दो स्वतन्त्र घातुएं हैं। इन दीनों से यथाकम नकारानुषक्त तथा नकाररिहत दो प्रकार के पद निष्पन्न होते हैं। यास्क ने निघण्ट ३।१४ में ग्रचंतिकमीं क्रियाग्रों में रञ्जयित. रजयित दोनों पृथक्-पृथक् पद पढ़े हैं। वार्तिककार के प्रमुसार ग्रचति-ग्रथं में रजयित प्रयोग नहीं हो सकता। किन्तु देखा जाता है, इससे विदित होता है कि ये दोनों स्वतन्त्र धातुएँ हैं।

४— सिंह शब्द की यास्क और पतञ्जलि दोनों की ब्युत्पत्ति पूर्व दर्शा चुके। तदनुसार इसमें हिंस थातु से अच् प्रत्यय और हिंस के आद्यन्त वर्णों का विषयंय होकर सिंह पद निष्यन होता है। परन्तु पाणिनि से प्राचीन काश-कृत्सन के घातुपाठ में हिंसार्थक सिहि सिंह घातु साक्षात् पढ़ी है (पृष्ठ६६)।

काशकुत्स्न घातुपाठ में पाणिनीय घातुपाठ की श्रपेक्षा लगभग ४५० श्रर्थात् चौथाई घातुएँ ग्रधिक हैं। पाणिनि से भिन्न घातुश्रों की संख्या तो इस

१. यहां सर्वेत्र भाग ग्रीर पृष्ठसंख्या कीलहानं संस्करण की दी है।

२. तुलना करो— 'कथं ज्ञायते वृहिः प्रकृत्यन्तरम् ? अचीति लोप उच्यते (वृंहेरच्यनिटि वार्तिक से)। अनजादाविप दृश्यते— निवृह्यते' (महाभाष्य, न वातुलोप० सूत्र १।१।४)। इसी नियम के अनुसार वार्तिककार ने मृगरमण अर्थ में नलोप कहा। परम्तु मृगरमण से अन्यत्र 'अर्चेति' अर्थ में भी देखा जाता है, अतः रज स्वतन्त्र वातु है।

३. ग्रनेक लेखक काशकृत्स्न को पाणिनि से ग्रवीचीन मानते हैं, वे भ्रान्त हैं। काशकृत्स्न पाणिनि से पर्याप्त प्राचीन है। इसके लिये देखो—सं व्याव्याव्यास्त्र का इतिहास, भाग १,पृष्ठ ६१; तथा 'साहित्य' पटना (सन् १६५६) में हमारा लेख—'काशकृत्स्न व्याकरण ग्रीर उसके उपखब्ध सुत्र।'

से बहुत अधिक है। इन धातुश्रों में ऐसे शतशः शब्दों की, जिनकी मूल प्रकृति पाणिनि के समय लुप्त ही चुकी थी, मूल धातुएँ मिल जाती हैं। उनके लिये लोप ग्रागम भौर ग्रादेश ग्रादि की ग्रावश्यकता ही नहीं रहती। यथा— उणादिसूत्रों के ग्रनुसार नौ शब्द की सिद्धि नुद घातु से डौ प्रत्यय ग्रौर घातु के उद् भाग का लोप होकर होती है। परन्तु काशकृत्स्न घातुपाठ में णौ (नौ) प्लवने स्वतन्त्र घातु पढ़ी है (पृष्ठ ६८)। उससे ग्रौत्सिंगक क्विप् प्रत्यय में बिना लोपादि कार्यं के नौ यद सिद्ध हो जाता है।

### उपसंहार

इस सारी विवेचना से स्पष्ट है कि निरुक्त ग्रीर न्याकरणशास्त्र को ग्राजकल जिस परिपाटी से पढ़ा-पढ़ाया जाता है, वह सर्वथा अशुद्ध है। उसी ग्रशुद्ध परिपाटी से पढ़ने-पढ़ाने का यह फल है कि उसके द्वारा न केवल संस्कृत भाषा दूषित हो रही है, अपितु इन शास्त्रों का वास्त्रिक गौरव भी नष्ट हो रहा है। इसलिए इन शास्त्रों का यथार्थ दृष्टि से ग्रध्ययन करने पर ही इनका वास्त्रविक रहस्य समक में ग्रायेगा।

इस स्पष्टीकरण से यह भी भले प्रकार व्यक्त हो गया कि छन्दः पद की मूल प्रकृति छन्द (छिद) घातु है, चन्द (चिद) वा छन्द नहीं।

हमने इस ग्रध्याय में छन्दः पद का निर्वचन तथा उसकी विस्तारपूर्वक विवेचना की । ग्रगले ग्रध्याय में 'छन्दःशास्त्र के पर्याय' शब्दों के विषय में लिखा जायेगा ।।

१. ग्लानुदिभ्यां डौ: । पंचपादी २।६५; दशपादी २।१२॥

२. हमने अध्टाघ्यायी की उक्त प्रकार की वैज्ञानिक व्याख्या लिखने का उपक्रम किया है। उसके पूर्ण होने पर आधुनिक भाषाविज्ञान के नाम पर 'संस्कृत भाषा' के विषय में जो आक्षेप किये जाते हैं, उन सब का परिमार्जन हो जायेगा।

# तृतीय अध्याय

### छन्दःशास्त्र के पर्याय

प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में छन्द:शास्त्र के लिये ग्रनेक नामों का व्यवहार उपलब्ध होता है। यथा—

| १—छन्दोविचिति              | <b>५</b> —छन्दसांविचय          |
|----------------------------|--------------------------------|
| २- छन्दोमान                | <b>६</b> —छन्दसांल <b>क्षण</b> |
| ३—छन्दोभाषा                | १०छन्दःशास्त्र                 |
| ४—छन्दोविजिनी              | ११—छन्दोऽनुशासन                |
| ५-छन्दोविजिति (छन्दोविजित) | १२-छन्दोविवृति                 |
| ६—छन्दोनाम                 | १३—वृत्त                       |
| ७—छन्दोव्याख्यान           | १४—पिङ्गल                      |

अब हम क्रमशः एक-एक नाम पर लिखते हैं-

१ — छन्दोविचिति — यह छन्द:शास्त्रवाची ग्रति प्रसिद्ध पद पाणिनीय गणपाठ ११३७३, चान्द्र गणपाठ, ३।१।४५, जैनेन्द्र गणपाठ ३।३।४७, जैन शाकटायन गणपाठ ३।१।१३६, सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३।१८६, तथा गणरत्न- महोदिध ४।३।४४ (पृष्ठ २०१) में उपलब्ध होता है। कौटिल्य ग्रर्थशास्त्र १।३ में भी यह पद छन्द:शास्त्र के लिये प्रयुक्त हुग्रा है।

छन्दोविचिति पद का अर्थ — जिस ग्रन्थ में छन्दों का विशेषरूप से चयन ( = संग्रह शहो, वह 'छन्दोविचिति' कहाता है।

१. पाणिनीय गणपाठ के लिये काशिकावृत्ति, प्रिक्रियाकौमुदी तथा भट्ट यज्ञेश्वरकृत गणरत्नावली ग्रन्थ विशेषरूप से द्रष्टव्य हैं। हमारे मित्र प्राध्या-पक किपलदेव जी साहित्याचार्य एम. ए. ने ग्रनेक हस्तलेखों तथा विभिन्न गणपाठों के साहाय्य से पाणिनीय गणपाठ का एक सुन्दर विश्वसनीय संस्करण तैयार किया है। यह कुठक्षेत्र विश्वविद्यालय से छप चुका है।

२. यह पद यक्षवर्मकृत लघुवृत्ति के अन्त में मुद्रित गणपाठ में उपलब्ध होता है, अमोघा वृत्ति में नहीं है।

३. 'शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त' छन्दोविचितिज्यौतिषमिति चाङ्गानि ।'

छन्दोविचितिसंज्ञक ग्रन्थविशेष-- छन्दोविचिति नाम के निम्न छन्दो-ग्रन्थ संस्कृत वाङ् मय में प्रसिद्ध हैहैं-

> क-पिङ्गलप्रोक्त छन्दोविचिति ख-पतञ्जलिप्रोक्त छन्दोविचिति<sup>२</sup> ग-जनाश्रयप्रोक्त छन्दोविचिति घ-दण्डीप्रोक्त छन्दोविचिति

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त भरत-नाटचशास्त्र का १५वां ग्रध्याय भी 'छन्दो-विचिति' कहाता है।

इन ग्रन्थों का वर्णन हमने 'छन्द:शास्त्र के इतिहास' में यथास्थान किया है। पालि-भाषा के वाङ्मय में भी 'छम्दोविचिति' नाम का एक ग्रन्थ उपलब्ध होता है।

२ — छन्दोमान — छन्दः शास्त्रवाची 'छन्दोमान' पद पाणिनीय गणपाठ ४।३।७३, जैनेन्द्रगणपाठ ३।३।४७, जैन शाकटायन गणपाठ ३।१।१३६, सर-स्वतीकण्ठाभरण ४।३।१८६, तथा गणरत्नमहोदिध ५।३।४४ (पृष्ठ २०१) में उपलब्ध होता है। इन सभी वैयाकरणों ने इस नाम को व्याख्यातव्य ग्रन्थ-नामों में पढ़ा है। इसलिए यह पद ग्रन्थवाची है, यह स्पष्ट है। 'छन्दोमान' नाम-वाला छन्द शास्त्र का कोई ग्रन्थ भ्रभी तक हमारे वेखने में नहीं भ्राया। इस नाम की शतमान ब्रावि मुद्राविशेष-नामों से तुलना की जा सकती है।

छन्दोमान पद का ग्रथं- जिस ग्रन्थ में छन्दों के मान=परिमाण का वर्णन हो, उसे 'छन्दोमान' कहते हैं।

३ - छन्दोभाषा-छन्दः शास्त्र संबन्धी 'छन्दोभाषा' पद पाणिनीय गणपाठ ४।३।७३, चान्द्रगणपाठ ३।१।४५, जैनेन्द्रगणपाठ ३।३।४७, जैनशाकटायन गणपाठ ३।१।१३६, सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३।१८६, तथा गणरत्नमहोदिष

१, 'या: षट् पिङ्गलनागार्च: छन्दोविचितय: कृता:' । निदानसूत्र, हृषीकेश-व्याख्या, निदानसूत्र की भूमिका, पृष्ठ २५ पर उद्घृत ।

२. 'ग्रथ भगवान् छन्दोविचितिकारः पतञ्जलिः --- ' । निदानसूत्र, हृषीकेश-व्याख्या । 'द्वितीय: पटल: । पतञ्जलिकृतनिदानसूत्रे छन्दोविचितिः समाप्ता'। वड़ोदा के हस्तलेख में। निदानसूत्र की भूमिका, पृष्ठ २५ पर उद्धृत।

३. यह ग्रन्थ शीघ्र प्रकाशित होगा।

४. पालि-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६१६।

१।३।४४ (पृष्ठ २०१) में उपलब्ध होता है। इन गणपाठों में 'छन्दोभाषा'पद छन्दःशास्त्रवाची छन्दोविचिति छन्दोमान ध्रादि पदों के साथ पढ़ा गया है। इसलिए गणपाठ के इस प्रकरण में पठित 'छन्दोभाषा' पद छन्द:शास्त्र का पर्याय है, यह निस्सन्दिग्ध है।

छन्दोभाषा पद का ग्रर्थ — यह पद छन्दोविचिति के समान स्त्रीलिङ्ग है। इसका ग्रिभग्रय है — छन्दसां भाषा भाषणं कथनं व्याख्यानं वा यत्र। अर्थात् जिसमें छन्दों का भाषण = कथन = व्याख्यान हो।

छन्दोभाषा पद का ग्रन्यत्र प्रयोग——छन्दोभाषा पद ऋक्प्रातिशास्य (वर्गद्वयवृत्ति), तैतिरीय प्रातिशास्य २४।४, याजुष प्रतिज्ञा-परिशिष्ट ३१।१, चरणन्यूह परिशिष्ट (यजुर्वेद खण्ड), तथा भविष्यत् पुराण में भी उपलब्ध होता है।

ग्रन्यत्र प्रयुक्त छन्दोभाषा पद के ग्रर्थ--उपर्युक्त ग्रन्थों के व्याख्या-कारों ने छन्दोभाषा पद के निम्न ग्रर्थ किये हैं—

क —वैदिक भागा —विष्णुमित्र ने ऋक्षातिगास्य की वर्गद्वयवृत्ति में छन्दोभाषा पद का अर्थ 'वैदिक भाषा' किया है। ' तैतिरीय प्रातिशास्य के व्यास्याता माहिषेय ने २४। ५ की व्यास्या में छन्दोभाषा का अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं लिखा। परन्तु प्रकरणानुसार उसका अर्थ वैदिक भाषा' ही प्रतीत होता है। तैतिरीय प्रातिशास्य के अपर व्यास्थाता गार्थगोपाल मिश्र ने छन्दोभाषा का अर्थ 'छन्दोभाषां वेदलक्षां वाचम् .... अथवा छन्दोभाषां वेदलक्ष-णामित्यर्थः' किया है।

<sup>-</sup>१. 'प्रतिज्ञा-परिशिष्ट' के नाम से एक ग्रन्य ग्रन्थ भी काशी से प्रकाशित शुक्ल यजु प्रातिशाख्य के ग्रन्त में ग्रनन्तकृत टीकासिह्त छपा है। हमें वह ग्रविचीन ग्रन्थ प्रतीत होता है। हमारे द्वारा उद्धृत प्रतिज्ञापरिशिष्ट श्री ग्रण्णा शास्त्री वारे कृत व्याख्यासहित नासिक से प्रकाशित हुआ है।

२. भिन्न-भिन्न वेदों के भिन्न-भिन्न चरणब्यूह हैं। छन्दोभाषा पद चरण-व्यूहों के प्राय: सभी पाठों में है।

३. तै० प्रा॰ गार्यंगोपाल की टीका में उद्घृत, पृष्ठ ५२६।

४. 'छन्दोभाषां योऽघीते तेनेत्यर्थः, नान्येन । द्विविघा हि भाषा-लौकिकी वैदिकी च। या वैदिकी सा छन्दोभाषा इत्युच्यते'। पृष्ठ १५।

तै॰ प्रा॰ के व्याख्याता माहिषेय ने म्रपनी व्याख्या का नाम छन्दोभाषा लिखा है।

ख — उपाङ्गिविशेष — तै० प्रा० के व्याख्याता गार्ग्यगोपाल मिश्र ने ग्रन्थ के ग्रन्त (पृष्ठ ५२६) में वेदाङ्ग ग्रौर उपाङ्ग के निर्देशक भविष्यत् पुराण के दो क्लोक उद्धृत किये हैं। उनके ग्रन्सार छन्द:शास्त्र को वेदाङ्गों में गिनकर छन्दोभाषा को उपाङ्गों में गिना है। याजुष प्रतिज्ञा-परिशिष्ट तथा चरणव्यूह-परिशिष्ट में भी षडङ्गप्रकरण में छन्द:शास्त्र का साक्षात् परिगणन करके पुन: उपाङ्ग-प्रकरण में 'छन्दोभाषा' पद पढ़ा है। रे

भविष्यत् पुराण, प्रतिज्ञा-परिशिष्ट तथा चरणव्यूह के पाठों से स्पष्ट है कि उनमें उपाङ्ग-प्रकरण में पठित छन्दोभाषा पद छन्दःशास्त्र का बाचक नहीं है। ग्रन्थथा षडङ्गों में छन्दःशास्त्र की गणना करके पुनः उपाङ्गों में उसकी गणना करना निर्थंक है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (मैसूर सं०) के सम्पादक पं० कस्तूरि रङ्गाचार्यं का भी यही मत है। द्र०—भूमिका, पृष्ठ ३,४।

श्री अण्णा शास्त्री की व्याख्या—श्री अण्णा शास्त्री वारे ने याजुब-परिशिष्ट में छन्दीभाषा को दो पद बनाकर इस प्रकार व्याख्या की है—

छन्दः पिङ्गलमुनिप्रणीतं छन्दःशास्त्रं, भाषा पाणिनिमुनिप्रणीतं व्याकरणशास्त्रम् ।

प्रयात् — छन्दः से पिङ्गलमुनि-प्रणीत छन्दःशास्त्र, ग्रौर भाषा पद से पाणिनिम्निप्रणीत व्याकर्ण शास्त्र का ग्रहण करना चाहिए।

- १. 'इति छन्दोभाषायां प्रातिशाख्यन्याख्यायां द्वितीये प्रक्ते द्वादशो डच्यायः'।। ऐसे ही ग्रन्यत्र भी।
- २. 'शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्यौतिषं तथा । छन्दसां लक्षणं चेति षडङ्गानि विदुर्बुधाः' ।। 'अनुपदं चानुपदं छन्दोभाषासमन्वितम् । मीमांसा-न्यायतर्कश्च उपाङ्गानि विदुर्बुधाः' ।। यहां 'अनुपदं चानुपदं' पाठ में पुनरुक्ति होने से अनुपदं या अनूपदं(पाठान्तर)के स्थान में 'प्रतिपदं' पाठ होना चाहिये । द्रं अगली टिप्पणी में उद्धृत वचन ।
- ३. प्रतिज्ञा-परिशिष्ट में—'एकत्विद्वित्ववहुत्वः व्याकरणम्, गायत्र्युष्णिगनुष्टूब्ः प्रकर्षायं छन्दः । प्रतिपदमनुपदं छन्दोभाषा घर्मो मीमांसा न्यायस्तकं
  इत्युपाङ्गानि ।' कण्डिका २७, २६, ३१ ॥ चरणव्यूह में—'शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्यौतिषमिति षडङ्गानि । . . . तथा प्रतिपदमनुपदं छन्दोभाषां धर्मो मीमांसान्यायस्तकं इत्युपाङ्गानि' । याजुष खण्ड में ।

अण्णाशास्त्री की व्याख्या ग्रशुद्ध—श्री ग्रण्णा शास्त्री की उकत व्याख्या सर्वथा ग्रशुद्ध है। पिङ्गल छन्दःसूत्र ग्रौर पाणिनीय व्याकरण वेदाङ्गभूत हैं। इस परिशिष्ट के षडङ्ग-प्रकरण में भी स्पष्ट ही व्याकरण ग्रौर छन्दःशास्त्र की वेदाङ्गों में गणना की है। ग्रतः उनका पुनः यहां निर्देश व्यर्थ है। इतना ही नहीं, श्री अण्णा शास्त्री की प्रतिज्ञा-परिशिष्ट की व्याख्या में ग्रन्यत्र भी ऐसे ही भयङ्कर प्रमाद उपलब्ध होते हैं। ।

महीदास की व्याख्या—चरणब्यूह-परिशिष्ट की महीदासकृत व्याख्या के दो संस्करण चौसम्बा प्रेस काशी से प्रकाशित हुए हैं। उन दोनों संस्करणों के पाठों में महान् भेव है। यथा—

प्रथम पाठ—काशी से प्रकाशित वाजसनेय प्रातिशाख्य (सं० १६४५) के अन्त में परिशिष्टान्तर्गत छपे चरणव्यूह में महीदास-व्याख्या का पाठ इस प्रकार है—

छन्दःशास्त्रं पिङ्गलोक्तमष्टाध्यायात्मकम्। भाषाशब्देन भाष्यतेऽर्थः पर्यायशब्देनिघण्टुरध्यायपञ्चकः, त्रयोदशाध्यायात्मकं निरुक्तम्। पृष्ठ ३८, ३१।

द्वितीय पाठ - काशी संस्कृत सीरिज में प्रकाशित (सं० १६६५ - सन् १६३८) संस्करण का पाठ इस प्रकार है-

ु छन्दः छन्दोरत्नाकरादिः । भाषा शब्दः परिभाषा । पृष्ठ ३६।

शुद्ध संस्करण की आवश्यकता—चरणब्यूह की महीदासकृत ब्याख्या बहुत उपयोगी ग्रन्थ है। इससे अनेक बैदिक रहस्यों का उद्घाटन होता है। परन्तु इसका शुद्ध संस्करण धभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। चरणव्यूह की ब्याख्या के पूर्वनिदिष्ट संस्करणों में अन्यत्र भी बहुत विषमता उपलब्ध होती है। इसके शुद्ध संस्करण की महती आवश्यकता है।

महीदास की व्याख्या अगुद्ध — महीदास की व्याख्या के जो दो पाठ उद्भृत किये हैं, उनमें से कोई भी शुद्ध नहीं है । यह पूर्व विवेचना से स्पष्ट है ।

कातीय चरणव्यूह-व्याख्या— अभी कुछ समय हुआ एकादश कातीय-परिशिष्ट श्रीधर शास्त्री वारेकृन व्याख्या सहित नासिक से प्रकाशित हुए हैं। उ में मुद्रित चरणव्यूह की व्याख्या में 'छन्दोभाषा' की व्याख्या इस प्रकार लिखी है—

छन्द इति छन्दः सर्वानुक्रमः। भाषा प्रातिशाख्यम्। श्रन्यथा पुनरुक्तदोषापत्तेः। कातीयपरिशिष्ट दशकम्।। पृ०६४। श्री ग्रण्णाशास्त्री वारे, महोदास तथा श्रीघर शास्त्री वारे की 'छन्दोभाषा' विषयक व्याख्याएँ ग्रशुद्ध हैं। यह पूर्वविवेचना से भली प्रकार स्पष्ट है।

युक्त-श्रथं अज्ञात — उपाङ्ग-प्रकरण में पठित 'छन्दोभाषा' का क्या ग्रामप्राय है, यह हमें ग्रभी तक ज्ञात नहीं हुग्रा। उपाङ्गप्रकरण के प्रतिपद अनुपद शब्द भी मंदिग्धार्थक हैं। इसी प्रकार न्याय शब्द का मीमांसा के साथ
सम्बन्ध है (सीमांसान्याय), ग्रथवा 'न्यायस्तर्कः' सम्बन्ध ग्राभिप्रेत है, यह भी
विचारणीय है। उत्तर सम्बन्ध मानने में पुनरुक्ति दोष है। ग्रतः 'मीमांसान्यायः' पढ़ना ग्राधिक युक्त है।

'छन्दोभाषा' ग्रन्थविशेष-पुराकाल में 'छन्दोभाषा' नाम का कोई ग्रन्थ-विशेष भी था। इस ग्रन्थ का एक उद्धरण केशव ने ग्रपने 'ऋग्वेद-कल्पद्रुम' के उपोद्घात में इस प्रकार उद्धृत किया है—

छन्दोभाषायाम्-

वक्तव्यं छन्द भ्रादौ तु ततश्चिषः प्रकीतितः। देवताविनियोगश्च तैत्तिरीयप्रपाठकैः।। इति।

इस क्लोक के चतुर्थं चरण से विदित होता है कि छन्दोभाषा ग्रन्थ का तैत्तिरीयसंहिता से सम्बन्ध था।

छन्दोभाषा = प्रातिशाख्य -- हमारा विचार है कि चरणव्यूह म्नादि में पठित छन्दोभाषा पद प्रातिशाख्य का वाचक हो सकता है। तैत्तिरीय प्राति-शाख्य (मैसूर सं०) के सम्पादक पं० कस्तूरि रङ्गाचार्य का भी यही मत है। भूमिका, पृब्ठ ३, पं० ३-४।

४—छन्दोविजिनी—यह पद पाणिनीय गणपाठ ४।३i७३ के किन्हीं कोशों में उपलब्ध होता है। इस पद का अर्थ भी अस्पष्ट है। सम्भव है यह छन्दोविचिति अथवा छन्दोविजिति का अंश हो।

५ — छन्दोविजिति — यह नाम चन्द्रगणपाठ ३।१।४५, सरस्वतीकण्ठा-भरण ४।३।१८६, प्रक्रियाकोमुदी तथा गणरत्नमहोदिष ५।३४४ (पृष्ठ २०१) में उपलब्ध होता है।

छन्दोविजित-जैनेन्द्रगणपाठ ३।३।४७ में छन्दोविजित पाठ छपा है। संभव है यहाँ पाठ भ्रंश हुआ हो, और मूलपाठ छन्दोविजिति ही हो।

१. यह ग्रन्थ ग्रमी तक ग्रप्रकाशित है। उक्त पाठ हमारे हस्तलेख में पृष्ठ ३३ पर है।

छन्दोिविजिति का ग्रथं — जिस ग्रन्थ के द्वारा छन्दों पर विजय — ग्रथि -कार हो सके, वह 'छन्दोविजिति' कहाता है।

६ — छन्दोनाम — इस पद का निर्देश चान्द्रगणपाठ ३।१।४५, तथा गणरत्नमहोदधि ५।३४४ (पृष्ठ २०१) में मिलता है। वर्षमान ने यह नाम अन्य ब्राचार्यों के मत से पढ़ा है।

. छन्दोनाम का श्रर्थ—जिस ग्रन्थ में विविध छन्दों के नामों का निर्देश हो, वह 'छन्दोनाम' कहाता है।

एक संभावना—यह भी संभव है कि 'छन्दोनाम' पाठ छन्दोमान का अप्भा का हो। विद्वानों को इसका निर्णय करना चाहिए। वर्षमान ने दोनों को स्वतन्त्र साधु पद मानकर पृथक्-पृथक् पढ़ा है (द्वा — ग० म०, पृ० २०१)।

७ — छन्दोव्याख्यान — इस पद का निर्देश चान्त्रगणपाठ ३।१।४५, तथा गणरत्नमहोवधि ५।३४४ (पृष्ठ २०१) में मिलता है। वर्धमान ने इस पद का परिगणन अन्य आचार्यों के मतानुसार किया है।

छन्दोव्याख्यान का अथं - जिस प्रन्थ में छन्दों का व्याख्यान = कथन हो, वह 'छन्दोव्याख्यान' कहाता है।

५ - छन्दसां विचय - निदानसूत्र श्रीर उपनिदान सूत्र के झारम्भ में इस पद का प्रयोग उपलब्ध होता है। यथा-

श्रथातर्छन्द्सां विचयं व्याख्यास्यामः । निदान १।१।१; उपनिदान १।१॥

६— छन्दसां लक्षण — तैत्तिरीय प्रातिकास्य के व्यास्याता गार्यंगीपाल यज्या द्वारा उद्धृत भविष्यत् पुराण के वडङ्गिनिर्देशक क्लोक में इस पद का प्रयोगं मिलता है—

छन्दसां लक्षणं चेति षडङ्गानि विदुर्बुधाः । पृष्ठ ४२६ ।

इसी का समस्तरूप 'छन्दोलक्षण' है।

१०—छन्द:शास्त्र— लोक में ब्राचार्य पिङ्गल की छन्दोविचिति के लिये छन्दःशास्त्र ब्रथवा छन्दःसूत्र पद का प्रयोग प्रायः होता है।

१. विचिति ग्रीर विजिति दोनों पाठ शुद्ध हैं । तुलना करो—निदानसूत्र १।१।१ के 'छन्दसां विचयं' के 'छन्दसां विजयं' पाठान्तर के साथ ।

२. तुलना करो — लाघवार्यं पुनरमी छन्दोमानमवेक्ष्य च । नाटच १४। ८७ (बड़ौदा संस्क०)।

- ११ छन्दोऽनुशासन जयकीर्ति ग्रौर हेमचन्द्र के छन्दःशास्त्रों का नाम छन्दोऽनुशासन है ।
- १२ छन्दोविवृति मधुसूबन सरस्वती ने पिङ्गल के छन्दःशास्त्र के लिये छन्दोविवृति पद का प्रयोग किया है। १
- १३ वृत्त वृत्त पव छन्दः का पर्याय है। जिस प्रकार छन्दः पद के आधार पर इस शास्त्र के 'छन्वोविचिति' 'छन्वोऽनुशासन' ग्रावि भ्रनेक ग्रन्थ लोक में प्रसिद्ध हुए, उसी प्रकार 'वृत्त' पद के आधार पर भी 'वृत्तरस्नाकर' आदि नाम के भ्रनेक ग्रन्थ रचे गये। पालिवाङ् मय में भी 'वृत्त' पद के आधार पर वृत्तोदय = बुत्तोदय नाम का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ उपलब्ध होता है।
- १४—पिङ्गल छन्दः शास्त्रकारों में प्राचार्य पिङ्गल की प्रतिप्रसिद्धि के कारण उत्तर काल में 'पिङ्गल' शब्द छन्दः शास्त्र का पर्याय वन गया। प्राकृत प्रादि के धनेक छन्दः शास्त्र 'पिङ्गल' नाम पर ही रचे गये। यथा प्राकृत-पिङ्गल ग्रादि।

कविसारप्रकरण—पालिवाङ्मय मं 'कविसार-प्रकरण' नाम का भी एक ग्रन्थ उपलब्ध होता है।

इस ग्रह्याय में छन्दःशास्त्र के विभिन्न पर्यायशब्दों का संक्षेप से वर्णन करके ग्रव हम ग्रगले ब्रह्माय में 'छन्दःशास्त्र की प्राचीनता' के विषय में लिखेंगे।।

\_-0-

१. 'तत्प्रकाशनाय' घी: श्री: स्त्री इत्यष्टाष्यायात्मिका छन्दोविवृतिर्भंगवता पिञ्जलनागेन विरचिता' । प्रस्थानभेद, पृष्ठ ६ ।

२. पालिसाहित्य का इतिहास, पुष्ठ ६१६।

३. पालिसाहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६१६।

# चतुर्थ अध्याय

## ्छन्दःशास्त्र की प्राचीनता

बह्या से लेकर स्वामी दयानन्द सरस्वती पर्यन्त जितने भी ऋषि मुनि ग्रौर ग्राचार्य हुए, उन सब का यह एक मत है कि संसार में जितना ज्ञान प्रवृत्त हुआ, उस सब का ग्रादि मूल वेद हैं। इसीलिये स्वायम्भुव मनु ने कहा है—

> सर्वज्ञानमयो हि सः । २।७।। म्रयात्—वेद सब ज्ञान से युक्त है ।

the the leadeness of the ball of the co-

छन्दःशास्त्र की वेदमूलकता— उक्त सिद्धान्त के अनुसार छन्दःशास्त्र का आदि मूल भी वेद है। वेद के अनेक मन्त्रों में छन्दों का दर्णन उपलब्ध होता है। यथा—

१—वेदविद्यापारङ्गत महाविद्वान् भर्तृहरि वाश्यपदीय १।१२१ के स्वो-पज्ञ-विवरण में किसी लुप्त शाखा का एक मन्त्र उद्धृत करता है —

इन्द्राच्छन्दः प्रथमं प्रास्यन्ददन्नं तस्मादिमे नामरूपे विष्ची। नाम प्राणच्छन्दोरूपमुत्पन्नमेकं छन्दो बहुधा चाकंशीति।।

अर्थात्—इन्द्र<sup>3</sup> से छन्द पहले प्रस्नवित हुग्रा। उससे ग्रन्न ग्रीर नाम तथा रूप। प्राण छन्दोरूप उत्पन्न हुग्रा। एक छन्द ही बहुधा प्रकाशित होता है। २—यह एक छन्द ही उत्तरोत्तर चतुरक्षर वृद्धि से सात प्रकार का हो जाता है। ग्रथवंश्रुति कहती है—

विविधासिता हा इतिहास, पृष्ठ-६।

इसके विस्तार के लिये देखिए हमारा 'वेदायं की विविध प्रिक्रयाओं का ऐतिहासिक ग्रनुशीलन' नामक निबन्ध।

२. द्रष्टव्य — 'वेदात् षडङ्गान्युद्धृत्य ·····' । महाभारत शान्ति । (शिव-सहस्रनाम) २८४। १२॥

३. यह इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति देवराज इन्द्र नहीं है। यह महद् अण्ड के अन्तर्गत कोई शक्ति-विशेष है। इसी शक्ति से लोक-लोकान्तरों का निर्माण होता है। इसीलिये महाविद्वान् भतृ हिर ने लिखा है—'छन्दोक्स्य एव प्रथम-मेतिद्वस्व व्यवतंत' (वाक्य० १।१२१)। तुलना कीजिये—आगे उद्घ्रियमाण ऋ० १।१३० के मन्त्र ४—५ के साथ ।

सप्त छन्दांसि चतुष्त्तराण्यन्योऽन्यस्मिन्नध्यपितानि ।दाह।१६॥ ग्रयात् — सात छन्द उत्तरोत्तर चार प्रक्षर के ग्राधिक्यवाले एक-दूसरे में श्रिपत हैं।

३ - उक्त सात छन्दों के नाम हैं - गायत्री, उव्णिक्, श्रनुब्दुप्, बृहती, पंक्ति (= विराद), त्रिष्टुव् ग्रीर जगती। इन प्रधान सात छन्दों के नाम वेद के अनेक मन्त्रों में उपलब्ध होते हैं।

४ — ऋग्वेद १०।१३० के चतुर्थ और पञ्चम मन्त्र में गायत्री स्नादि छन्दों और उनके देवताओं का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है-

भ्रग्नेगियत्र्यभवत् सयुग्वोष्णिहया सविता सम्बभव । अनुष्टुभा सोम उक्थैर्महस्वान् बृहस्पतेब् हती वाचमावत ।। विराण्मित्रावरुणयोरिभश्रीरिन्द्रस्य त्रिष्ट्विह भागो श्रह्नः। विश्वान् देवान् जगत्या विवेश तेन चक्लृप्त ऋषयो मनुष्याः ॥

इन मन्त्रों में क्रमशः गायत्री आदि छन्दों के आग्नि, सविता, सोम, बृहस्पति. मित्रावरण, इन्द्र ग्रीर विश्वेदेव देवताग्रों का निर्देश है।

उपयुंक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि छन्व:शास्त्र का मूल वेद में निहित है। टिप्पणी-उपर्युक्त मन्त्रों में जिन छन्दों का वर्णन है, वे प्रधानत: आधिवैविक तत्त्व हैं। अधिक छन्द इन्हीं आधिवैविक छन्दों का अनुकरण हैं। ब्राधिवैविक जगत् में इन्द्र से छन्द की उत्पत्ति होती है। श्रध्यात्म में भी वाचिक छन्दों की उत्पत्ति का मूल इन्द्र --- जीवात्मा ही है। ग्रत एव शिक्षा-शास्त्रविशारदों ने कहा है-

श्रात्मा बुद्धचा समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया । इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा ॥

अर्थात् -- ग्रात्मा बृद्धि के द्वारा सम्पूर्ण कहने योग्य प्रयौं को एकत्रित करके कहने की इच्छा से मन को यक्त करता है।

छन्द:शास्त्र की उत्पत्ति का काल-छन्द:शास्त्र की उत्पत्ति का काल ग्रति प्राचीन है। छन्द:शास्त्र षट्-वेदाङ्गों में ग्रन्यतम है। इसलिए इस शास्त्र के प्रादुर्भाव का काल भी वही है, जो ग्रन्य वेदाङ्कों का है।।

१. हम पूर्व पृष्ठ ६-७ पर लिख चुके हैं कि म्राघिदैविक जगत में गायत्री भादि सात छन्द सूर्य की सप्तविघ रिहमयां हैं। ऋ० १।१३० के ऊपर उद्धत मन्त्रों में श्रुत ग्रग्नि सविता ग्रादि देव सूर्य की विभिन्न ग्रवस्थाग्रों के नाम हैं। इस विचार की पुष्टि पञ्चम मन्त्र के 'इह भागो ग्रह्न:' पद से भी होती है।

वेदाङ्गों का प्रादुर्भाव-काल - भारतीय इतिहास के अनुसार वेदाङ्गों का प्रादुर्भाव न्यूनातिन्यून ग्यारह सहस्र वर्ष पूर्व कृतयुग' के अन्त में हुआ था।

प।श्चात्य मत — पाश्चात्य तथा उनके ग्रनुयायी कतिपय भारतीय लेखकों का मत है कि छन्दःशास्त्र का प्रादुर्भाव उनके किल्पत सूत्रकाल के पश्चात् हुग्रा। कई शैताब्दियों तक उसका विकास होता रहा। तदनन्तर लगभग २०० वर्ष ईसापूर्व पिङ्गल ने ग्रपना छन्दोविषयक ग्राद्य शास्त्र रचा।

पारचात्य मत की ग्रालोचना— पारचात्य लेखकों ने ईसाइयत के पक्ष-पात तथा राजनीतिक कारणों से सहस्रों वर्ष प्राचीन ऋमबद्ध भारतीय इतिहास को तोड़-मरोड़ कर ईसा से १५००-२००० वर्ष पूर्व तक की सीमा में समेटने की चेब्टा की है। उसी का यह परिणाम है कि उन्हें इतिहासिवरुद्ध ग्रनेक ग्रंसत्य कल्पनाएँ करनी पड़ीं। वस्तुतः न तो छन्द.शास्त्र का प्रादुर्भाव उनके द्वारा कल्पित सूत्रकाल के पीछे हुग्रा, ग्रौर न ही पिङ्गल का छन्द:शास्त्र ग्रपने विषय का व्यवस्थित ग्राद्य-ग्रन्थ है। वह तो ग्रपने विषय का सब से ग्रन्तिम संक्षिप्त ग्रापंतन्त्र है। इससे पूर्व लौकिक तथा वैदिक छन्दों पर पचासों बृहत्काय ग्रन्थ रचे जा चुके थे। पिङ्गल ने स्वयं ग्रपने से पूर्ववर्ती ग्रनेक छन्द:शास्त्रप्रवक्ताग्रों का उल्लेख किया है।

इतिहास में मन्त्रकाल ग्रादि का ग्राभाव —समस्त उपलब्ध वैदिक ग्रीर लौकिक वाङ् मय में एक भी ऐसा प्रमाण नहीं, जिसमें पाश्चात्य लेखकों द्वारा किल्पत मन्त्रकाल, ब्राह्मणकाल, सूत्रकाल ग्रादि कालविभागों का संकेत मिलता हो। इसके विपरीत समस्त भारतीय वाङ्मय इस विषय में एकमत है कि जो ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा ग्रीर ब्राह्मणों के प्रवक्ता थे, वे ही इतिहास ग्रायुर्वेद ग्रीर धर्मशास्त्र आदि के भी वप्रक्ता थे। यथा—

क—भारतीय वाङ्मय का प्रामाणिक ग्राचार्य वात्स्यायन ग्रपने न्याय-भाष्य में लिखता है—

द्रष्ट्रअवक्तृसामान्याच्चानुमानम्—य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवायुर्वेदप्रभृतीनाम् ।२।१।६८॥

१. इस कालगणना पर "भारतीय ऐतिहासिक काल-गणना" नाम के प्रन्थ में विस्तार से लिखा जायेगा।

२. देखो — इनशिएण्ट इण्डिया एण्ड इण्डियन सिविलाइजेशन, लन्दन, सन् १६५१, पृष्ठ २६३। इस विषय को विशेष विवेचना के लिये हमारा अन्द्रन्त:शास्त्र का इतिहास" प्रन्थ देखना चाहिए।

३. वात्स्यायन के इस तथा ग्रग्रिम प्रमाण की ग्रोर सब से प्रथम श्री पं

अर्थात्—जो आप्त ऋषि वेदार्थं के द्रष्टा श्रीर प्रवक्ता थे, वे ही आयुर्वेद श्रादि के भी।

) ख-यही ग्राचार्य पुन: लिखता है-

द्रष्ट्रप्रवक्तृसामान्याच्चाप्रामाण्यानुपपत्तिः । य एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च, ते खल्वितिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति । ४।१।६२॥

श्रर्थात् — जो ऋषि मन्त्रों के द्रव्टा ग्रीर बाह्मण ग्रन्थों के प्रवक्ता थे, वे ही इतिहास, पुराण ग्रीर धमंजास्त्र के [प्रवक्ता थे]।

ग—वात्स्यायन मुनि के कथन की पुष्टि जैमिनि के मीमांसासूत्र से भी होती है। मीमांसा के कल्पसूत्र-प्रामाण्याधिकरण का सूत्र है—

ग्रिप वा कर्नृ सामान्यात् तत्प्रामाण्यमनुमानं स्यात् ।१।३।२॥

प्रयात्—कल्पसूत्रों अधित, गृह्य ग्रीर धर्म-सूत्रों की जिन विधियों का मूल ग्राम्नाय में नहीं मिलता, वे ग्राप्तमाण नहीं हैं। ग्राम्नाय ग्रीर कल्पसूत्रों के रचियता समान होने से ग्राम्नाय में ग्रानुक्त कल्पसूत्र की विधियों का भी प्रामाण्य है।

इस सूत्र से स्पष्ट है कि जैमिनि के मत में भी ध्राम्नाय — वेद की शाखाओं ब्राह्मण ग्रन्थों रे तथा कल्पसूत्रों के प्रवक्ता समान थे।

भारतीय वाङ्मय का साक्ष्य—भारतीय वाङमय में ध्रभी तक ध्रनेक ऐसे ग्रन्थ सुरक्षित हैं, जिनसे भगवान् वात्स्यायन तथा जैमिनिप्रदिशत सत्य मत की पुष्टि होती है। यथा—

क--- आयुर्वेद की हारीत-संहिता के प्रवक्ता महर्षि हारीत' का घमंसूत्र

१. देखिए, हमारो सं० व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग १ पृष्ठ २१ (सं० २०३०)।

२. जैमिनि ने प्रथमाध्याय के श्रन्तिम ग्रधिकरण में "वेदांश्चेके सिन्नकर्ष पुरुषास्याः", सूत्र रचकर द्वितीय पाद के श्रारम्भ में 'श्राम्नायस्य कियार्थ- त्वात् : "" सूत्र में श्राम्नाय पद का निर्देश किया है। इससे स्पष्ट है कि जैमिनि श्राम्नाय को मूल वेद से भिन्न मानता है। शाखाश्रों श्रीर ब्राह्मण ग्रन्थों का नाम वेद नहीं है, इसके लिए हमारा "मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्— इत्यत्र किष्यदिभनवो विचारः" निवन्ध देखना चाहिए।

३. द्रo चरक सूत्रस्थान १।३०।। चरक ग्रादि केटीकाग्रन्थों में इसके श्रनेक वचन उद्धृत हैं। इस समय उपलब्ध है। असकी वैदिक संहिता का उल्लेख भी अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है।

ख— पूर्व मीमांसा सूत्र के प्रवक्ता भगवान् जैभिनि की सामवेदीय जिमिन-शाखा श्रीर उसका बाह्मण इस समय उपलब्ध है। विष्णु घर्मीत्तर ध्र० १४६ में जैमिनीय घर्मशास्त्र का भी निर्देश मिलता है।

ग — अथर्व वेदीय शौनक शाखा के प्रवक्ता जुलपति शौनक के ऋक्प्राति-शाख्य तथा बृहद्देवता आदि अनेक ग्रन्थ इस समय भी विद्यमान हैं।

घ—कात्यायन श्रोत, गृह्य, धर्मसूत्र श्रोर वाजसनेय प्रातिशाख्य के प्रव-कता के 'कात्यायन शतपथ' का कुछ भाग भूतपूर्व लवपुरस्य दयानन्द वैदिक कालेज के अन्तर्गत :लालचन्द पुस्तकालय' में सुरक्षित है। उसकी शुक्लयजु-वेंदीय 'कात्यायन संहिता का ऊल्लेख श्रनेक ग्रन्थों में मिलता है।

ङ साम संहिता के प्रवक्ता बालिहोत्र की द्वादशसाहस्री 'ग्रश्व-संहिता' के कई हस्तलेख विभित्न पुस्तकालयों में मुरक्षित हैं। बालिहोत्र के ग्रश्वशास्त्र का स्मरण पाण्डव नकुल ग्रपने 'ग्रश्ववैद्यक' ग्रन्थ में करता है।

पाणिनि और कित्पत काल विभाग—पाश्चात्य लेखकों द्वारा कित्पत कालविभाग और उसकी बालूमयी भित्ति पर खड़ा किया गया काल्पनिक इतिहास-प्रासाद ग्राचार्य पाणिनि के एक सूत्र के घक्के से ही भूमिसात् हो जाता है। वह सूत्र हैं—

पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु । ग्रव्टा० ४।३।१०४।।

भ्रम्बात्— चिरन्तन प्रोक्त बाह्मण ग्रौर कल्प के विषय में तृतीयान्त प्राति-पांक्क से 'णिनि' प्रत्यय हो ।

- १. यह अप्रकाशित है। 'कुत्यकल्पतरु' ग्रादि निवन्ध-ग्रन्थों में इसके शतशः वचन उद्भृत हैं।
  - २. तै॰ प्राति॰ १४।१८ पर माहिषेय भाष्य-'हारीतस्याचार्यस्य शाखिनः'।
  - ३. वैदिक वाङमय का इतिहास, प्रथम भागः द्वि । पृ ३१८।
- ४. वेदिक वाङमय का इतिहास, प्रथम भाग, द्वि॰ सं० पृष्ठ २७७। यह पुस्तकालय सम्प्रति होशियारपुर (पंजाव) के सामु ग्राश्रम में सुरक्षित है।
- ४. श्रीपति-विरचित श्रीकर नामक वेदान्त-भाष्य १।२।७।। वै० वाङमय का इति० भाग १। द्वि० सं० पृष्ठ २७७।
  - ६. वैदिक वाङमय का इतिहास, भाग १, द्वि संस्कृ पृष्ठ ३२३,३२४।

इस सूत्र द्वारा महामुनि पाणिनि ने द्वाह्मण ग्रीर कल्पसूत्रों के वो विभाग दर्काए हैं—प्राचीन ग्रीर नवीन। तवनुसार प्राचीन ज्ञाह्मण ग्रीर कल्पसूत्रों के प्रवक्ता ऋषि नामों से 'जिनि' प्रत्यय होता है, नवीन ब्राह्मण ग्रीर कल्पसूत्रों के प्रवक्ता ऋषि नामों से 'जिनि' नहीं होता।

काशिकावृत्ति के रचियता जयादित्य ने इस सूत्र के निम्न उदाहरण दिए हैं —

पुराण-प्रोक्त ब्राह्मणविषयक—ऐतेरेयिणः, भाल्लविन,, शाटचा-यनिनः ।

पुराण-प्रोक्त कल्पविषयक—पैङ्गी, घारुणपराजी । नवीन-प्रोक्त ब्राह्मणविषयक—याज्ञवल्क्यानि, सौलभानि (द्र० ४।२।६६ पर) ।

नवीन-प्रोक्त कल्पविषयक—ग्राइमरथः।

प्राप्ट गरिका के निवास

पाणिनि के इस सूत्र तथा उसकी वृत्ति से स्पष्ट है कि कई एक कल्प ग्रन्थ, जो कि सूत्ररूप हैं, धाज्ञवल्क्य ग्रावि द्वारा प्रोक्त बाह्मण ग्रन्थों से प्राचीन हैं।

श्रव पाठक स्वयं विचार कर लें कि पाणिनि के मतानुसार भारतीय वाङ-भय में वह तथाकथित काल-विभाग कहाँ हैं, जिसकी पाइचात्य लेखक कल्पना करके भारतीय प्राचीन इतिहास को कलुषित करने की चेष्टा करते हैं श्रीर उनके श्रनुयायी श्रंगेजी पढ़े लिखे भारतीय लेखक श्रांख मींचकर जिसका श्रन्था-नुकरण करते हैं।

### छन्दःशास्त्र की प्राचीनता

भ्रव हम छन्दःशास्त्र की प्राचीनता के निर्देशक कतियय प्रमाण उपस्थित करते हैं—

१—गार्ग्यं (२१०० वेक्रम पूर्व) से प्राचीन छन्दःशास्त्रकार— ष्ट्राचार्यं गार्ग्यं ने प्रपने उपनिदान सूत्र के धन्त में स्व-उपजीव्य छन्दःसम्प्रदाय का उल्लेख निम्न क्लोक में किया है—

> ब्राह्मणात् तण्डिनश्चेव पिङ्गलाच्च महात्मनः । । निदानादुक्यशास्त्राच्च छन्दसां ज्ञानमुद्धतम् ॥

१. यहां जिस कालकम का निर्देश किया है, वह भारतीय ऐतिहासिक सत्य परम्परा पर ग्राश्रित है। उसकी विवेचना के लिये हमारा 'छन्दःशास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ देखना चाहिए। यह शीघ्र प्रकाशित होगा। ग्रर्थात् —तिण्ड-बाह्मण, पिङ्गलकृत छन्दःशास्त्र, पतञ्जलिकृत' निदान सूत्र ग्रीर उक्यशास्त्र से छन्दों का ज्ञान उद्धृत किया है।

गार्ग्य ने प्रपने निदानसूत्र में निम्न ग्राचार्यों का भी स्मरण किया है-

- (क) पञ्चालाः—तां ज्योतिष्मतीमिति पञ्चालाः । पृष्ठ २ ।
- (ख) यास्क:--उरोबृहती यास्कः । पृष्ठ २ ।
- (ग) एके महाबृहतीत्येके । पृष्ठ २।
- (घ) ताण्डिनः-द्विपदा ताण्डिनः,विष्टारपङ्क्तिस्ताण्डिनः । पृष्ठ२।

पूर्व निर्देशों से स्पष्ट है कि उपनिदान के प्रवक्ता ग्राचार्य गार्ग्य से पूर्व छन्दों का वर्णन करनेवाले निम्न ग्रन्थ विद्यमान थे—

क—तण्डि-प्रोक्त ताण्डचब्राह्मण ।

ख - पतञ्जलि-प्रोक्त निदानसूत्र ।

ग-पाञ्चाल-प्रोक्त छन्दोग्रन्थ ।

घ - यास्क-प्रोक्त छन्दोग्रन्थ, संभवतः ते तिरीयानुक्रमणी ।

ड--पिङ्गल-प्रोक्त छन्दोविचिति ।

च-उक्यशास्त्र (?)

इनमें उक्थ्यशास्त्र का स्वरूप ग्रज्ञात है। पाणिनि ने 'क्रतूक्यावि॰' (अब्टा॰ ४।२।६० के) सूत्र में उक्थ शब्द पढ़ा है। इस निष्पन्न ग्रोक्थिक का निर्वेश ग्रब्दा॰ ४।३।१२६ में मिलता है। उक्थशास्त्र के ग्राचार्यों का व्याकरण संबन्धी मत वाक्यपदीय २।१७६ की स्वोपज्ञ वृत्ति से उद्घृत किया है। ब्र० भाग २, पृष्ठ ६२,६३ (रा॰ ला॰ कपूर द्रस्ट लाहौर संस्क॰)।

२— पिष्मल (२६०० वि० पूर्व) से प्राचीन छन्द:शास्त्रकार— आचार्य पिष्मल ने ग्रपने छन्द:शास्त्र में निम्न छन्द:प्रवक्ता ग्राचार्यों का उल्लेख किया है—

क—तण्डी (२।२४)। ङ—काइयप (७।६)। ख—क्रीव्हिक (२।२६)। च—रात (७।२२)। ग—यास्क (२।२०)। छ—माण्डव्य (७।२४)। घ—सैतव (४।१८)।

इन सःत ग्राचार्यों में से सेतव, काश्यप; रात ग्रोर माण्डव्य का उल्लेख पिङ्गल ने लौकिक छन्द:प्रकरण में किया है। इससे स्पष्ट है कि लौकिक छन्दों

१. यह महाभाष्यकार पतञ्जलि से ग्रति प्राचीन ग्रन्थकार है।

का पूर्ण बिकास' पिङ्गल से बहुत पूर्व हो चुका था।

३—पाणिनि (२६०० वि॰ पूर्व) से पूर्व चित्रकावयों का सद्भाव-— पाणिनि के गणपाठ में ४।३।७३ में छन्दःशास्त्रसम्बन्धी. छन्दोविचिति, छन्दो-मान ग्रौर छन्दोभाषा पद पढ़े हैं। इनके विषय में पूर्व (पृष्ठ ३५,३६) लिखा जा चुका है। इनसे स्पष्ट है कि पाणिनि से पूर्व ग्रनेक छन्दःशास्त्रों का प्रवचन हो चुका था ग्रौर वे उस समय व्याख्यातव्य ग्रन्थ समक्षे जाते थे।

पूर्वपक्ष — पाणिनि ने जिनः छन्दोविचिति ग्रादि ग्रन्थों का उल्लेख किया है, वे वैदिक छन्द:सम्बन्धी रहे होंगे। लौकिक विविध छन्दों के भेद-प्रभेद तो पाणिनि के बहुत उत्तर काल में विकसित हुए।

उत्तरपक्ष — पूर्वपक्षी का कथन केवल प्रतिज्ञामात्र है। उसमें कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया। इसके विपरीत हम अनेक ऐसे प्रमाण उपस्थित करते हैं, जिनसे स्पष्ट हो जायेगा कि लौकिक छन्दों के विविध भेव-प्रभेव पाणिनि से बहुत पूर्व विकसित हो चुके थे। इतना ही नहीं, पाणिनि से पूर्व चित्रकाक्यों का रचनाकौशल भी पूर्णता को प्राप्त हो चुका था। यथा—

क—छन्द:सूत्रकार ग्राचार्म पिङ्गल ने ग्रपने ग्रन्थ में लोकिक छन्दों के विविध भेद-प्रभेदों का विस्तार से निर्देश किया किया है यह भाचार्य पिङ्गल महामुनि पाणिनि का ग्रनुज था। श्राप्तः पाणिनि से पूर्व पिङ्गल-निर्दिष्ट लौकिक छन्दों के भेद-प्रभेद की सत्ता स्वतः सिद्ध है।

ख—पाणिनि के 'जाम्बवतीविजय' ग्रथवा 'पातालविजय' महाकाव्य के जो कतिपय उद्धरण विविध प्राचीन वाङ्गय में उपलब्ध हुए हैं, उनसे स्पष्ट है कि पाणिनि के समय में लौकिक छन्दों के विविध भेद-प्रभेद पूर्ण विकास को प्राप्त हो चुके थे।

पाइचात्य लेखकों का अनर्गल प्रलाप—पीटर्सन ग्रादि लेखकों ने अपने कल्पित तथा ग्रसिद्ध काल-विभाग को सिद्धवत् मानकर भारतीय वाङमय भें एक स्वर से सम्मत जिन तथ्यों की ग्रवहेलना की, तथा उन्हें श्रसत्य ठहराने के लिये घोर प्रयास किया, उनमें से एक यह भी है कि जाम्बवतीविजय महा-

१. इस प्रकरण में विकास, विकसित आदि शब्दों का प्रयोग हमने पूर्वपक्षी के मतानुसार किया है।

२. इसके लिए देखिए 'सं० व्याकरण शास्त्र का इतिहास', भाग १: पृष्ठ २३६ (सं० २०३०)

काव्य भगवान् पाणिनि की कृति नहीं है। पाश्वात्य लेखकों को भय था कि
यि पाणिनि के समय में ऐसे विविध छन्दोयुक्त, लिलत, सालंकार तथा सरस
काव्य की रचना का सद्भाव मान लिया जायेगा तो उनका कि एत ऐतिहासिक
कालक्षम तथा उस पर निर्मित उनका ऐतिहासिक प्रासाद धूलिसात् हो जाएगा। इसिलिये जैसे कोई मिथ्यावादी प्रपने एक ग्रसत्य को छिपाने के लिए ग्रनेक
ग्रसत्य वचनों का ग्राथ्य लेता है, उसी प्रकार पाश्वात्य विद्वानों ने ग्रपनी
काल्पनिक ऐतिहासिक काल-परम्परा की रक्षा के लिए ग्रनेक ग्रसत्य पक्षों की
कल्पना की। इसिलए पाश्वात्य लेखकों के लिखने से ग्रयना मृद्वीभर ग्रंगेजी
पढ़े लिखे उनके ग्रन्याग्यों के कहने मात्र से भारतीय वाङ्मय में एक स्वर से
स्वीकृत जाम्यवतीविजय महाकाव्य का कर्त्युत्व महामुनि पाणिणि से हटाया
नहीं जा सकता।

अब हम दुर्जनसन्तोषन्याय से पाणिनि के व्याकरण (जिसमें सब मत हैं) से ही कतियय ऐसे प्रमाण उपित्यत करते हैं। जिनसे सूर्य के प्रकाश की भांति स्वब्द हो जायेगा कि पाणिनि से पूर्व नकेवल लौकिक छन्द ही पूर्ण विकास को प्राप्त हो चुके थे, प्रपितु उससे पूर्व विविध प्रकार के चित्रकाव्यों की रचना भी सहदयों के मनों को श्राह्मादित करती थी। इस विषय में पाणिनि के निम्न सूत्र द्रव्टव्य हैं—

ग— ग्रन्टध्यायी का एक सूत्र है —

चंत्रायाम् । राष्ट्राप्ररा

ग्रथीत् - ग्रधिकरणवाची उपपव होने पर 'वन्थ' वातु से संज्ञा त्रिषय में 'जमुल' प्रत्यय होता है।

इस सूत्र पर काशिकाकार ने कौञ्चवन्धं वध्नाति, मयूरिकावन्धं वध्नाति, ग्रट्टालिकाबन्धं वध्नाति उदाहरण देकर स्पष्टं लिखा है—

बन्धविशेषाणांनामधेयान्येतानि ।

ग्रयित् —ये बन्ध ( = काव्य बन्ध ) विशेषों के नाम हैं। घ - ग्रव्टाव्यायी के षष्टाच्याय में दूसरा सूत्र है—

१. पाणिनि से प्राचीन मागुरि मुनि ने ग्रंलंकार शास्त्र का प्रवचन किया था। द्र० सं॰ व्या॰ शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ६६ (सं॰ २०३०)। निरुक्त २।१६ से विदित होता है कि लोक में ग्रलङ्कारों का प्रयोग यास्क से बहुत पूर्व ग्रारम्भ हो चुका था।

### बन्धे च विभाषा । ६।३।१३॥

ग्रर्थात्—'वन्ध' शब्द उत्तरपद होने पर हलन्त श्रीर ग्रदन्त से परे सप्तमी विभक्ति का विकल्प से लुक् होता है। यथा—

हस्तेबन्धः, हस्तवन्धः । चक्रेवन्धः, चक्रबन्धः

प्रथम सूत्र में ग्रधिकरण उपपद होने पर 'णमुल' का विधान है। यहां उपमान का प्रकरण नहीं है, इसलिए कौञ्चवन्धं वध्नाति का अर्थ 'कौञ्च में बांधता है' इतना ही है। कौञ्च के बन्धन के समान बांधता है, यह अर्थ तब हो सकता था जब इसमें उपमान का प्रकरण होता। इसलिए कौञ्चबंध, चक्र-बन्ध ग्रादि शब्दों का सीधा-सादा प्रथं यही है कि कौञ्च ग्रयवा चक के चित्र में इलोकों को बांधता है।

खण्डिकादिगण (द्रo-काशिका ४।२।४५) में साक्षात् हलवन्ध का निर्देश मिलता है।

याजिक श्येनचित् आदि के साथ छान्दस चक्रवन्ध आदि का सादृश्य— यज्ञ सम्बन्धी श्येनचित्, कञ्कुचित् आदि क्रनुविधियों के साथ छन्दःशास्त्र सम्बंधी चक्रवन्ध, कौञ्चबंध आदि की तुलना करने पर इनमें परस्पर
अव्भृत सादृश्य विखाई देता है। यज्ञ में श्येन आकार की निष्पत्ति के लिए
विभिन्न प्रकार की इष्टकाओं का ऐसे ढंग से चयन किया जाता है कि उन
इष्टकाओं के चयन से श्येन की आकृति निष्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार
चक्रवन्ध कौञ्चवन्ध आदि में भी शब्दों का चयन अथवा बन्धन ईस ढंग से
किया जाता है कि उस पर रेखाएँ खींच देने पर चक्र और कौञ्च आदि की
आकृति बन जाती है।

पाडचात्य विद्वान् भी इस विषय में एक मत हैं कि पाणिनि से बहुत पूर्व रयेनचित्, कञ्कचित् ग्रादि चयनयागों का उद्भव हो चुका था। ऐसी ग्रवस्था में उनके ग्रनुकरण पर निर्मित चऋवन्ध, ऋौञ्चवन्ध ग्रादि चित्र काव्यों की सत्ता में क्या विप्रतिपत्ति हो सकती है, ग्रीर वह भी उस समय जब पाणिनि के सूत्र कौञ्चवन्ध, चऋवन्य ग्रादि का स्पष्ट निर्वेश कर रहे हों ?

४- निदान-प्रवक्ता पतञ्जलि (३००० वि० पूर्व ) से प्राचीन छन्द:शास्त्रकार-पतञ्जलि ने ग्रपने 'निदानसूत्र' में ग्रनेक स्थानों पर-

१. तुलना करो-च्येनचितं चिन्दीत, कङ्कचितं चिन्दीत ।

क—एके (पृष्ठ १, २, ५)। ङ—बहवृचाः(पृष्ठ ३)। ख —उदाहरन्ति (पृष्ठ २,३,४)। च—ब्रुवते (पृष्ठ ३)। ग — पञ्चालाः (पृष्ड २)। छ — प्रतिजानते (पृष्ठ५)। घ — ग्राचक्षते (पृष्ठ३,४,५,६,७)।

शब्दों द्वारा अनेक प्राचीन आचार्यों के मत उद्घृत किए हैं।

५-'षडङ्ग'नाम से छन्द:शास्त्र का उल्लेख-छन्द:शास्त्र षड् वेदाङ्गों में ग्रन्यतम है, यह हम पूर्व (पृष्ट ३८) लिख चुके हैं। इन वेदाङ्गों का उल्लेख ग्रनेक प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। यथा—

क—वीघायन धर्मसूत्र (२६०० वि० पूर्व) में २।१४।२ पर । ख—गौतमधर्मसूत्र (१६४० वि० पूर्व) में १४।२८ पर । ग—गोपथ ब्राह्मण (३००० वि० पूर्व०) में १।१।२७ पर ।

घ — वाल्मीकि रामायण (लगभग ६००० वि० पूर्व) में बालकाण्ड ७।१५ म्रादि पर ।

इन निर्देशों से स्पष्ट कि षडङ्गों के ग्रन्तर्गत स्वीकृत छन्द:शास्त्र की प्राचीनता निविवाद है।

६— षड्झों का ग्रादि-प्रवचन (११०० वि० पूर्व) — हम पूर्व (प्रष्ठ ४५) लिख चुके हैं कि भारतीय इतिहास के ग्रनुसार वेद के षड्झों का ग्रादि-प्रवचन ग्राज से न्यूनातिन्यून ग्यारह सहस्र वर्ष पूर्व सतयुग के ग्रन्त में हुगा था। इसमें निम्न प्रमाण हैं —

क — निरुक्त १।२० में लिखा है कि सृष्टि के ग्रारम्भ में साक्षात्कृत-धर्मा ऋषि उत्पन्न हुए थे। तदनन्तर मेधा के ह्नास के कारण मनुष्य उपदेश — प्रवचन मात्र से वेदार्थ जानने में ग्रसमर्थ हुए। तब ऋषियों ने वेदाङ्गों का प्रवचन किया।

१. सभी भारतीय शास्त्र इस वात में एक मत है कि सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न मनुष्य अतिशय ज्ञानी और सात्विक थे। उनमें उतरोत्तर मेघा का हास, राजस और तामस गुणों की उत्पत्ति हुइ और मनुष्य समाज ज्ञान तथा सात्विकता आदि सद्गुणों की दृष्टि से ह्रास की ओर अग्रसर होने लगा। देखिए चरक विमानस्था ॥ ३०३।

२, 'साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बसूबुः। तेऽवरेम्योऽसाक्षात्कृतधर्मम्य

## स — महाभारत शान्तिवर्त के प्रन्तर्गत शिवसहस्रनाम में लिखा है — वेदात् पंडङ्गान्युद्धृत्य २८४।६२॥

प्रयात्—िशिव ने वेद से उसके छह प्रङ्गों को निकाला (उनका प्रथम प्रवचन किया)।

ग—महाभारत कुम्भघोण संस्करण में लिखा है— वेदाङ्कानि तु बृहस्पतिः। शान्ति० २१२।३२।।

प्रयात्—वेदाङ्गों का प्रवचन वृहस्पति ने किया।

विरोध-परिहार—महाभारत के पूर्वनिर्विष्ट दोनों वचनों में कोई विरोध नहीं है। शिव धौर बृहस्पति दोनों ही वेदाङ्गों के स्वतन्त्र धादिप्रवर्तक थे।

दो विद्या-सम्प्रदाय—भारतीय वाङ्मय में अनेक विद्याओं के दो सम्प्र-दाय (गुरुशिष्य-परम्परा) माने गए हैं —एक शैव और दूसरा ब्राह्म प्रथवा बार्हस्पत्य अथवा ऐंन्द्र । यथा—

व्याकरण में दो सम्प्रदाय—व्याकरण-शात्र-प्रवचन-परम्परा के भी दो सम्प्रदाय हैं—एक शैव (माहेश्वर) श्रीर दूसरा बाहंस्पत्य। पाणिनीय व्याकरण शैव-सम्प्रदाय का है श्रीर ऐन्द्र व्याकरण बाहंस्पत्य का। कातन्त्र व्याकरण का सम्बन्ध ऐन्द्र सम्प्रदाय (जो कि मूलत: बाहंस्पत्य है), से माना जाता है।

उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुः उपदेशाय ग्लायन्नोऽवरे विल्मग्रहणायेमं ग्रन्यं समाम्नासिषुवदं च वेदाङ्गानि च'। निष्ठ ग्रठ १ खं० २०।

१. ऋक्तन्त्र व्याकरणानुसार ब्रह्मा का शिष्य वृहस्पति ग्रौर वृहस्पति का इन्द्र है। विशेष वर्णन हमारे 'सं व्या शास्त्र का इतिहास' भाग १, पृष्ठ ७७-६६ (सं ० २०३०) में देखें।

२. यहां सम्प्रदाय का ग्रिभिप्राय ग्राधुनिक शैव मत से नहीं है, ग्रिपितु यह प्राचीन परम्परानुसार गुरु-शिष्य-परम्परा का बोधक शब्द है। द्र० —तुल्यं च साम्प्रदायिकम् (मीमांसा १।२।८) सूत्र ।

३. यदि कातन्त्र का सम्बन्घ ऐन्द्र तन्त्र से हो, तो ऐन्द्र संप्रदाय के एक ग्रीर व्याकरण का ज्ञान हमें हो जाता है। ग्रीर वह है—काशकृत्स्न व्याकरण। कातन्त्र व्यारण काशकृत्स्न का संक्षिप्त संस्करण है। इस की मीमांसा के लिये देखिये—'काशकृत्स्न व्याकरण ग्रीर उसके उपलब्ध सूत्र', ''साहित्य'' (पटना) शिव और बृहस्पति का शास्त्र प्रवचन-काल — शिव और बृहस्पति बोनों कृतयुग के अन्तर्गत देवयुग (कृतयुग का तृतीय चतुर्थ चरण) के व्यक्ति हैं। इसलिए इनके द्वारा किए गए शास्त्र-प्रवचन का काल निक्चय ही आज से न्यूनातिन्यून ११-१२ सहस्र वर्ष पूर्व है।

७ — हम पूर्व (पृष्ठ ४३,-४४) लिख चुके हैं कि ग्रन्य विद्याग्रों के समान छन्दो विद्या का भी मूल उद्गम स्थान वेद ही है। वेदों में छन्द, उनके प्रमुख भेद तथा छन्दों से सम्बद्ध ग्रन्य ग्रनेक विषयों का संक्षिप्त वर्णन मिलता हे यथा—

क-सात प्रमुख छन्दों का निर्देश-ऋ० १।१३०।४-५॥

ल—छन्दों में उत्तरोत्तर होने वाली चतुरक्षर वृद्धि काउल्लेख— प्रथवं दार्शरहा।

ग—सात छन्दों स्रोर उनके देवतास्रों का वर्णन'--ऋ॰ १।१३०।४-५।।

च-छन्वों घौर स्तोमों के सम्बन्ध का निर्देश - प्रथवें दाश २०।।

पाश्चात्य लेखकों के मतानुसार — वेवों को ऐतिहासिक ग्रन्थ मानने वाले पाश्चात्य लेखकों के मतानुसार भी उपरि निर्विष्ट मन्त्रों के ग्राधार पर यह मानना पड़ेगा कि वेवों के संकलन से पूर्व वैविक छन्दःशास्त्र पूर्णतया निर्धा-रित हो चुके थे। इसलिए छन्दःशास्त्र का प्रावुर्भाव उनके स्वकल्पित सूत्रकाल केग्रनुसार मानना नितान्त मिथ्या है।

ऊपर के प्रमाणों से स्पन्ट है कि वेदाङ्ग रूप में छन्दःशास्त्र का प्रवचन विक्रम से सहस्रों वर्ष पूर्व से हो रहा है। पिङ्गल का छन्दःशास्त्र उसी प्राचीन परम्परा का प्रन्तिम ग्रावं ग्रन्थ है। यह विक्रम से २८००—२६००वर्ष पुर्ववर्त्ता है। पाञ्चात्य लेखकों ने इसे ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का लिखने की महती यृष्टता की है उनके लेख की परीक्षा के लिए हमारा"छन्दःशास्त्र का इतिहास" ग्रन्थ देखना चाहिए।

के (वर्ष सन् १६५८) अङ्क में हमारा निबन्ध । तथा यही परिष्कृत रूप में 'काशकृत्सन व्याकरम्'के नाम से पृथक् छपा है, तथा काशकृत्सनधातुव्याख्यानम्' में उपोद्धात रूप में मुद्रित हुआ है ।

१. छन्दों के देवता, स्तोम, वर्ण तथा गोत्रादि का वर्णन यथास्थान आगे विस्तार से किया जाएगा।

#### छन्द:शास्त्र पर लिखे गए व्याख्यान-ग्रन्थों की प्राचीनता

छन्द:शास्त्र की प्रचीनता के बोधक कतिपय प्रमाण ऊपर उद्धृत कर चुके। उनसे इतना स्पष्ट है कि भगवान् पाणिनि से पूर्व लौकिक छन्वों की रचना कोञ्चवन्ध, चक्रवन्ध प्रावि के रूप से प्रत्यिषक प्रचलित थी। प्रष्ट हम छन्द:- शास्त्र पर लिखे गए व्याख्यान प्रथवा भाष्य ग्रन्थों की प्राचीनता दर्शाते हैं—

१— पिङ्गल का छन्दः सूत्र-भाष्य — स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वे-दादिभाष्यभू मिका' के प्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य-प्रकरण में लिखा है—

छन्दः पिङ्गलाचार्यकृतसूत्रभाष्यम् । पृष्ट २६३, संस्क० ३ ।

प्रधात्—छन्व से पिङ्गलाचार्यकृतसूत्र-भाष्य का ग्रहण समभना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि स्वामी वयानन्व सरस्वती की वृष्टि में पिङ्गलाचार्य ने अपने छन्वःसूत्र पर भाष्य भी लिखा था।

२—पाणिनि से प्राचीन छन्दोग्याख्यान—विक्स से लगभग २६०० वर्ष पूर्वभावी ब्राचार्य पाणिनि ने तस्य व्याख्यान प्रकरण में ऋगयनादिगण (४।३।७३) में जिन व्याख्यातव्य (=व्याख्यान करने योग्य) प्रन्यों का निर्देश किया है, उनमें छन्दोविचिति, छन्दोमान ब्रौर छन्दोभाषा ब्रादि नाम पढ़े हैं। ये छन्दाक्षास्त्र के पर्याय हैं, यह पूर्व (पृष्ठ ३५,३६) लिखा

१ १. पिज़्ल पाणिनि का अनुज है। देखिये, 'सं० व्याकरण-शास्त्र का इतिहास' भाग १, पृष्ठ १८३ (स० २०३०)। पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन की वृत्ति का भी प्रवचन किया था (देखिये हमारा 'सं० व्या० शास्त्र का इतिहास' पृष्ठ ४३६ (सं २०३०)। जैसे पिज़्ल ने अपने ज्येष्ठ आता के शब्दानुशासन के अनुकरण पर अपना अन्य आठ अध्यायों में विमक्त किया, उसी प्रकार उसने अष्टाध्यायी की वृत्ति के समान अपने छन्द:शास्त्र की किसी वृत्ति अथवा भाष्य अन्य का प्रवचन भी किया हो, इसकी अत्यधिक संभावना है। पिज़ल का शास्त्र प्रोक्त-अन्य है, प्रवचन केवल स्त्रपाठ का सम्भव नहीं, उसका अभिप्राय भी अवस्य बताना होगा। अतः पिज़्लप्रोक्त छन्द:सूत्र की स्वोपज्ञ व्याख्या अवस्य रही होगी।

२. पारचात्य लेखक ग्राचार्य पाणिति का काल ६००-४०० ईसापूर्व मानते हैं। यह इतिहासविरुद्ध होने से कल्पना माच है। देखिये 'सं ० व्या ० झास्त्र का इतिहास' माग १, पृष्ठ १६०-२०५ (सं ० २०३०)।

जा चुका है। व्याख्यान प्रकरण में इन नामों का उल्लेख करने से स्पष्ट है कि पाणिनि के काल में इन नामों वाले विविध छन्दोग्रन्थ व्याख्यातव्य ( = व्याख्या = भाष्य करने योग्य) समभे जाते थे भ्रौर इन पर रचे गए व्याख्याग्रन्थ कमजाः छान्दोविचिति, छान्दोमान भ्रौर छान्दोभाष कहलाते थे।

३— महाभारत शान्तिपर्व प्र० ३२४।२३ में वैयासिक शुक का विशेषण वेदवेदाङ्गभाष्यवित् लिखा है। इस से स्पष्ट है कि वैयासिक शुक से पूर्व वेदाङ्गों पर भाष्य रचने की परम्परा प्रवृत्त हो चुकी थी।

४—निदानसूत्र से पूर्व छन्दोव्याख्यान-ग्रन्थ—निवानसूत्रकार पतञ्जिल (३१०० वि० पूर्व) का निदान सूत्र निश्चय ही पाणिनि से पूर्वयर्ती है। पाणिनि ने निदानसूत्र के प्रवक्ता पतञ्जिल का नाम उपकादि गण (२।४। ६१) में साक्षात् पढ़ा है।

निवानसूत्र के छन्वोविचिति-प्रकरण में ग्रनेक स्थानों पर उदाहरित पद द्वारा छन्दःशास्त्र के प्राचीन व्याख्याकारों द्वारा निविधित उदाहरण उद्घृत किए हैं। यथा—

क—तच्चापि पञ्चाला उदाहरन्ति—पेटिलालकन्ते पेटाविटकन्ते .....। पुष्ठ ३॥

ख—ग्रथापि चत्वारः सप्ताक्षरा इत्युदाहरन्ति-नदं व ग्रोदतीनाम् इति । पृष्ठ ३ ॥

ग—ग्रथापि चत्वारो नवाक्षरा इत्युदाहरन्ति—उपेदमुपपर्चनम् इति । पृष्ठ ४॥

इनमें प्रथम उद्धरण में स्मृत 'पञ्चाला:' पाञ्चाल बाभ्रव्य के ग्रन्थ के ग्रन्थ के ग्रन्थ के ग्रन्थ है। पाञ्जाल बाभ्रव्य का निर्देश शौनक ने ऋषप्रातिशाख्य ११।६५ में किया है। छन्दः ग्रौर ग्रलङ्कार शास्त्रों में स्मृत पाञ्चाली वृत्ति का संबन्ध भी सम्भवतः इसी पाञ्चाल बाभ्रव्य ग्राचार्य से है। पाञ्जाली वृत्ति का निर्देश पिङ्गल ने भी किया है। बाभ्रव्य पाञ्जाल का काल विक्रम से लगभग ३१०० वर्ष पूर्व है।

निवानसूत्र के ऊपरि निर्विष्ट उद्धरणों से स्पष्ट है कि निवान सूत्र से पूर्व

१. यह महाभाष्यकार से अति प्राचीन शास्त्रप्रवक्ता है।

१. तुलना कीजिये — ऋ ॰ प्राति ॰ २।३३ तथा ६१ में निर्दिष्ट प्राच्य-पञ्जाल शब्द से ।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

छन्दोग्रन्यों पर ऐसे व्याख्यान ग्रन्थ रचे जा चुके थे, जिनमें तत्तत् छन्दों के उदाहरण भी दिए गए थे।

छन्द:शास्त्र की प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा— अब हम छन्द:शास्त्र की प्राचीनता को व्यक्त करने के लिये उन ऐतिहासिक परम्पराग्नों का निर्देश करते हैं, जो विभिन्न ग्रन्थकारों द्वारा सुरक्षित रखी गई हैं।

परम्परा को सुरक्षित रखनेवाले दो ग्रन्थकार—छन्दःशास्त्र की ऐति-हासिक परम्परा को सुरक्षित रखने का दो ग्रन्थकारों ने ग्रभूतपूर्व कार्य किया है। उनमें एक है पिङ्गलछन्द:-सूत्र भाष्य का रचिता यादव प्रकाश ग्रीर दूसरा रखारामदीक्षित का पिता 'वार्तिकराज' ग्रन्थ का रचिता। हम यहां उन सभी परम्पराग्नों का निर्देश करेंगे, जिनका उल्लेख विभिन्न ग्रन्थ-कारों ने किया है—

१—यादवप्रकाशोल्लिखित परम्परा—यादव प्रकाश पिङ्गल-छन्दः
पुत्र के भाष्य' की समाप्ति पर छन्दःशास्त्र-परम्परा-निदशंक एक श्लोक
लिखता है—

छन्दोज्ञानिमदं भवाद् भगवतो लेभे सुराणां गुरुः, तस्माद् दुरुच्यवनस्ततोऽसुरगुरुर्माण्डव्यनामा ततः । माण्डव्यादिष सैतवस्तत ऋषिर्यास्कस्ततः पिङ्गलः, तस्येदं यशसा गुरोर्भुवि घृतं प्राप्यास्मदाद्येः कमात् ।।

श्रर्थात्—भगवान् शिव से सुरगुरुः—बृहस्पति ने, उस से दुश्च्यवन — इन्द्र ने, इन्द्र से श्रसुरगुरुं — शुक्र ने, शुक्र से माण्डच्य ने, माण्डच्य से सैतव ने, सैतव से यास्क ने, यास्क से पिङ्गल ने छन्द:शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया ।

२—दूसरी परम्परा—यादव प्रकाश के छन्द:सूत्र-भाष्य के ग्रन्त में किसी प्राचीन हस्तलेख से प्रतिलिपि किया हुग्रा निम्न क्लोक उपलब्ध होता है<sup>2</sup>—

छन्दःशास्त्रमिदं पुरा त्रिनयनाल्लेभे गुहोऽनादितः, तस्मात् प्राप सनत्कुमारमुनिस्तस्मात् सुराणां गुरुः।

१. यह ग्रन्थ ग्रद्य यावत् ग्रमुद्रित है। हमने इसके उद्घ्रयमाण दोनों प्रमाण वैदिकवाङ्मय का इतिहास 'म्नाह्मण ग्रीर ग्रोरण्यक' नामक भाग २, पृष्ठ २४६ (लाहीर सं०) से लिये हैं। नया सं० सन् १६७४, पृष्ठ २४७।

२. वही पृ० २४७ ( लाहोर सं० ) नया संस्करण २४६।

तस्माहेवपतिस्ततः फणिपतिस्तस्माच्च सितपङ्गलः, तिच्छिष्येबंहुभिमंहात्सभिरथो मह्यं प्रतिष्ठापितम् ॥

अर्थात् — शिव से गुह ने, गुह से सनत्कुमार ने, उस से बृहस्पति ने, बृहस्पति से इन्द्र ने, इन्द्र से पतञ्जलि (निवानसूत्रकार) ने ग्रीर पतञ्जलि से पिङ्गल ने छन्दःशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया।

हमें इन दोनों में साक्षात् ग्रन्थकार द्वारा निदिष्ट प्रथम परम्परा ग्रधिक विश्वसनीय प्रतीत होती है। हाँ, द्वितीय परम्परा में निर्विष्ट प्राचार्य भी छन्द:शास्त्र के प्रवक्ता ये, इतना ग्रंश ठीक है।

३ - राजवातिककारोल्लिखित परम्परा - ग्रहियार ( मद्रास ) के ्रपुस्तकालय में सखाराम दीक्षित विरचित पिद्धल-छन्द:सुत्र की एक वृत्ति का हस्तलेख है। उसके अनुसार उसके पिता द्वारा विरचित 'वातिकराज' नामक ग्रन्य में लिखा है-

शिवगिरिजानन्दिफणीन्द्रबृहस्पतिच्यवनशुक्रमाण्डव्याः । सैतविपङ्गलगरुडप्रमुखा ग्राद्या जयन्ति गुरुचरणाः ।।

ग्रर्थात् — जिव, गिरिजा, = पार्वती, नन्दी, फणीन्द्र = पतञ्जलि, बृहस्पति च्यवन (बुडच्यवन = इन्द्र ?), जुक्र, माण्डव्य, सेतव, पिङ्गल ग्रीर गरुड्-ये छन्द.शास्त्र के प्रधान श्राचार्य हैं।

४ - जयकीर्ति द्वारा स्मृत प्राचीन छन्दःप्रवक्ता - जयंकीर्ति नामक जैन छन्द:शास्त्र-प्रवक्ता काव्यरचता में 'यति' के विषय में लिखता है-

वाञ्छन्ति यति पिङ्गल-वसिष्ठ-कौण्डन्य-कपिल-कम्बलमूनय: । नेच्छन्ति भरत-कोहल-माण्डव्याइवतर-सैतवाद्याः केचित ।।

अर्थात् -- पिङ्गल, वसिष्ठं, कौण्डिन्य, कपिल धौर कम्बलमुनि यति को चाहते हैं। तथा भरत. कोहल, माण्डय और अश्वतर यति को नहीं चाहते।

#### पिङ्गल से प्राचीन छन्दःप्रवक्ता

ग्रव हम ग्रन्त में स्मणार्थ उन सभी ग्राचार्यों के नाम लिखते हैं, जिनका उल्लेख हम अपर कर चुके है। यथा-

उपनिदान में — १--पाञ्चाल (बाभ्रव्य) १--ताण्डी

पिङ्गल-छन्दःसूत्र में —

| २— यास्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २—ऋौद्दुक्ति |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ३— ताण्डी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३—यास्क      |
| ४ - निवान (सूत्रकार पतञ्जलि)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४—सैतव       |
| ५—पिङ्गल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५—काइयप      |
| ६—उक्य शास्त्र (कार)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६—रात        |
| The second secon | ७ — माण्डव्य |

#### जयकीर्ति के छन्दःशास्त्र में

| १—पिङ्गल     | ६—भरत      |
|--------------|------------|
| २—वसिष्ठ     | ७—कोहल     |
| ३ —कौण्डिन्य | ५—माण्डव्य |
| ४—किपिल      | ६-अइवतर    |
| ५—कम्बल      | १०—सेतव    |

#### तीन प्राचीन वंशावलियां

| यादवप्रकाश        | यादवप्रकाश .   | राजवातिक             |
|-------------------|----------------|----------------------|
| १—ि्हाव           | १—शिव          | १—ि्चव               |
| २ — बृहस्पति      | २—गृह          | २—पार्वती            |
| ३—इन्द्र          | ३— सनत्कुमार   | ३—नन्दी              |
| ४—शुक             | ४—बृहस्पति     | ४—फणीन्द्र (पतञ्जलि) |
| ५—माण्डव्य        | ५—इन्द्र       | ५ — बृहस्पति         |
| ६—सेतव            | ६—पतञ्जलि      | ६—च्यवन              |
| ७—यास्क           | ७—पिङ्गल       | ৬—য়ুক্ষ             |
| <b>८—पिङ्गल</b>   |                | ५—माण्डव्य           |
| 100 100 100 100   | The second     | ६—सेतव               |
|                   |                | १०—पिङ्गल            |
| er of the least b | and the second | ११—गरुड              |

कालक्रमानुसार नामों का संकलन हमारे विचार में उपयुंक्त सभी छन्दःशास्त्र-प्रवक्ताओं के नामों का कालक्रमानुसार संकलन निम्न प्रकार किया जा सकता है। इनमें भ्रनेक भ्राचार्य समकालिक हैं। उनके नामों का पौर्वापर्य-क्रम ग्रन्थों में निविच्ट उद्धरणों के भ्रनुसार रखा हैं।

| १—कृतयुगीन—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३—द्वापरयुगीन — ,           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| १—शिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १५—कौण्डिन्य                |
| २—पार्वती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६—ताण्डी                   |
| ३— नन्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १७ – ग्रक्वतर               |
| ४—गृह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १प—कम्बल                    |
| ५—सनत्कुमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६—काइयप                    |
| ६—बृहस्पति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २०-पञ्चाल पाञ्चाल(बाभ्रव्य) |
| ७—इन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २१—पतञ्जलि                  |
| प—्रमुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २२—रात                      |
| ६—कविल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २३—ऋौद्धुंकि                |
| २— त्रेतायुगीन—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४-कलियुग के प्रारम्भ में -  |
| १०—माण्डव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २४—उक्यशास्त्रकार           |
| ११—वसिष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २५—शौनक <sup>१</sup>        |
| १२—सेतव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २६—यास्क'                   |
| १३—भरत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २७—ग्राह्वलायन              |
| १४ —कोहल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २५—पिङ्गल                   |
| And the second s |                             |

'राजवार्तिक' में उल्लिखित 'च्यवन' यदि दुश्च्यवन = इन्द्र का ही संक्षेप न हो तो च्यवन ३१वां ग्राचार्य होगा ।

'छन्दोमञ्जरी' में एक 'श्वेतमाण्डव्य' ग्राचार्य स्मृत है। वह यदि साण्डव्य से भिन्न है, तो वह ३२वां ग्राचार्य होगा। राजवातिक में 'शुक्र-माण्डव्य' पर साथ-साथ पढ़े हैं। यदि शुक्र का ग्रर्थ श्वेत हो, और वह साण्डव्य का विशेषण हो' तो छन्दोमञ्जरी के 'श्वेत माण्डव्य' ग्रोर राज-

१. ये दोनों समकालिक हैं। द्र०-वैदिकवाङ्मय का इतिहास, भाग २, पृष्ठ २०० (सन् १६७६)।

२. उवट माध्य के कुछ हस्तलेखों के ग्रन्त में वर्तमान लेख के ग्रनुसार ऋक्प्रातिशास्य का छन्दः प्रकरण १६-१८ ग्राश्वलायन प्रोक्त है। द्र०---डा० मंगलदेव शास्त्री सं०, पृष्ठ ४०३।

३. तुलना कीजिये— 'श्वेताश्वतर' नाम के साथ । श्वेताश्वतर उपनिषद् इसी ग्राचार्य का प्रवचन है । श्वेताश्वतर ग्राचार्य छन्दः प्रवक्ता 'ग्रश्वतर' (२०वां नाम) से भिन्न व्यक्ति है ।

वार्तिक के 'शुक्र माण्डव्य को एक ही व्यक्ति मानना होगा।

उपरि निर्दिष्ट ग्राचार्यों की नामावली ग्रादि काल से लेकर ग्राषंयुग की समाप्ति (भारत युद्ध से २००-३०० वर्ष उत्तर ) तक के उन छन्दःप्रवक्ता ऋषियों, मुनियों ग्रथवा आचार्यों की है, जिनके नाम प्राचीन वाङ्मय में ग्राज तक सुरक्षित हैं, ग्रथवा जिनके ग्रन्थ सम्प्रति विद्यमान हैं।

म्राष्युग के उत्तरवर्ती छन्द:प्रवक्ताम्रा-ष्युग की समाप्ति के मनन्तर भी निश्चय ही भ्रनेक माचार्यों ने छन्द:शास्त्र का प्रवचन किया होगा, परन्तु उनमें से निम्न भ्राचार्यों के ही छन्द:शास्त्र भ्रथवा उनके शास्त्रप्रवस्तृत्व के प्रमाण उपलब्ध होते हैं—

| नाम                            | काल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १—पूज्यवाद = देवनन्दी          | ४७०-५१२ वि॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २ जयदेव                        | ६०० वि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ३गणस्वामी (जानाश्रयी-प्रवक्ता) | ६३७-६७७ वि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ४ - दण्डी (छन्दोविचिति)        | ७०० वि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ५—पाल्यकीर्ति <sup>3</sup>     | <b>८७१ – ६२४ वि०</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६—दमसागर मृनि <sup>४</sup>     | १०५० वि० से पूर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ७-जयकीति (छन्दोनुशासन)         | १०५० वि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                | The second secon |

- १. देखिए, जैनेन्द्र महावृत्ति (भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित) के धारम्भ में 'जैनेन्द्र शब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ' नामक हमारा लेख, पृ० ५१ तथा 'जैन साहित्य धीर इतिहास', पृष्ठ ५६४।
- २. ग्राचार्य पूज्यपाद का काल प्रायः ६ शती विक्रम पूर्व माना जाता है।
  पर हमारे नए अनुसन्धान के अनुसार ग्राचार्य पूज्यपाद महाराज 'कुमारगुप्त'
  के समकालिक सिद्ध हुए हैं। देखिए, जैनेन्द्र महावृत्ति (भारतीय ज्ञानपीठ
  काशी) के ग्रारम्म में 'जैनेन्द्र शब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ' नामक
  हमारा लेख, पृष्ठ ४३।४४। भारतीय मतानुसार 'कुमारगुप्त' का काल विक्रम
  की प्रथम शती है, पाश्चास्य मतानुसार पञ्चम शती का उत्तरार्ध माना जाता
  है।
  - ३. जयकीर्ति के छन्दोऽनुजासन ३।२१ में स्मृत (पृष्ठ ५२)।
  - ४. जयकीर्ति के छन्दोऽनुशासन २।१४८ में स्मृत (पृष्ठ ४६) ।

| <b>प्र—कालिवाल</b> | (धुतबोध)        | १०५० वि०                  |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| ६—केवारभट्ट        | वृत्तरत्नाकर)   | ११०० वि                   |
| १० हेमचन्द्र       | (छन्दोऽनुशासन)  | ११४५-१२२६ वि०             |
| ११—गङ्गवास         | (छन्दोमञ्जरी)   | negre committee ( sin     |
| 82                 | - (रत्नमञ्जूषा) | to have even first a feet |

ग्रादि काल से ग्रद्ध यांवत् जितने छन्द:प्रवक्ता ग्राचार्यों का उल्लेख ग्रथवा उन के प्रन्थ यत्र तत्र सुरक्षित हैं, उन सब का इतिहास हमने ग्रपने 'छन्द:-शास्त्र का इतिहास' प्रन्थ में विस्तार से लिखा है। यह प्रन्थ शीघ्र प्रकाशित होगा।

इस अध्याय में हमने 'छन्व:शास्त्र की प्राचीनता' का सोपपत्तिक वर्णन किया है। अगले अध्याय में 'छन्व:शास्त्र की वेदार्थ में उपयोगिता' के विषय में लिखेंगे।।

के (क्षित्राच्या के विश्व करिया के किया के किया है । को कि क्ष्र के किया के किया के किया के किया के किया के कि

्र कार्य पूजा कार्य मार्थ के कार्य मार्थ के कार्य कार्य पूजा कार्य के कार्य क

the telephone for the

है। यह तथा पति वार्तिक बार क्षित्रमा, कुछ प्रदेश ।

(elphilito) for y

" A THE STREET

र. अपनीति के उत्योगनातात हारहे हैं लेड़ (इन्ह पेरे)क ४. यस मीति के दल्योजानात शहरत में गान (इन्ह ४६) के रहे

# पंचम ऋध्याय

। श्रीप प्रमाणकार प्रविद्यालय क्या - मान वर्षीके-

## छन्दःशास्त्र की वेदार्थं में उपयोगिता

हम पूर्व (पृष्ठ ३,४ में) लिख चुके हैं कि छन्दःशास्त्र कान्यवाङ्मय का प्राण है। इसके ज्ञान के विना नवीन कान्य-सर्जन तो ग्रसम्भव हैं ही, पूर्वतः विद्यमान वैदिक तथा प्राचीन लौकिक कान्यों में ग्रप्रतिहत गति भी ग्रशस्य है, किन के सुक्ष्मतम ग्रभिप्रायों तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, विशेषकर वैदिक कान्यों में। इसलिये छन्दःशास्त्र का शब्द ग्रौर ग्रथं दोनों वृष्टियों से कान्यवाङ्मय के साथ ग्रत्यन्त घनिष्ठ संबन्ध है।

काव्यों के दो भेद—संस्कृत वाङ् मय में प्रधानतया दो प्रकार के काव्य ग्रन्थ हैं। एक वैदिक, दूसरे लौकिक। वेद तथा उसकी शाखाओं के मन्त्र वैदिक काव्य के अन्तर्गत हैं। और रामायण, महाभारत,पुराण तथा भास और कालि-वास ग्रादि की कृतियाँ लौकिक काव्यान्तर्गत।

शास्त्र-काव्य इन बोनों के स्रतिरिक्त जो प्राचीन ध्रार्षशास्त्र पद्मवद्ध हैं, उनको कई विद्वान् वैदिक विभाग में रखते हैं, कई लौकिक विभाग में । इन में मन्त्रों के समान श्रक्षरछन्वों का उपयोग नहीं होता, स्नतः इनकी गणना वैदिक कार्क्यों में नहीं हो सकती। इन शास्त्रों में लौकिक छन्दों का प्रयोग होने पर भी इनकी रचना लौकिक कार्क्यों के समान इतिवृत्त-निद्धांनार्थ प्रयवा प्ररोचनार्थ नहीं हुई, इसलिये इनको लौकिक कार्क्यों में भी नहीं गिना जा सकता। इस कारण ये प्रपने ढंग के निराले ही शास्त्र-कार्क्य हैं।

छन्द:शास्त्र के दो विभाग-संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त छग्दों के दो विभाग हैं —वैदिक और लौकिक। इस वृष्टि से उन-उन छन्दों के विधायक शास्त्र भी दो विभागों में विभक्त होते हैं —वैदिक छन्दोविधायक और लौकिक छन्दोविधायक।

्र इन दोनों प्रकार के छन्दों का अनुशासन करनेवाले ग्रन्थ तीन प्रकार के हैं।

१. 'देवस्य पश्य कान्यं न ममार न जीर्यंति' (अ० १०।८।३२), इस आयर्वंण श्रुति में वेद के लिये साक्षात् कान्य शन्द का प्रयोग उपलब्ध होता है।

- १-लोकिक मात्र-यथा छन्दोमञ्जरी, वृत्तरत्नाकर ग्रावि ।
- २ वैदिक मात्र यथा निवानसूत्र, उपनिवानसूत्र ग्रावि । ये वस्तुतः ग्रानुषङ्गिक छन्दोग्रन्थ हैं । इनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय वैदिक छन्द नहीं है । पुनर्राप वैदिक छन्दोविषयक स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध न होने से इन्हें वैदिक में ही गिना है ।
- ३ लौकिक वैदिक साघ।रण—यथा पिङ्गल का छन्दःशास्त्र, जयदेव की छन्दोविचिति ग्रादि।

लौकिक छन्दःशास्त्र के प्रति मिथ्या धारणा—चिरकाल से कवियों की धारणा है कि छन्दोज्ञान का उपयोग केवल नवीन काव्य-सर्जन तक ही सीमित है, उसका काव्यार्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। क्लोक के छन्द का ज्ञान हो प्रथवा न हो, उसका क्लोक के प्रर्थ की प्रतीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

वैदिक छन्द:शास्त्र के प्रति मिथ्या धारणा—यतः नूतन वैदिक काव्य का सर्जन संभव ही नहीं, अतः वैदिक छन्दों का ज्ञान लौकिक छन्दोज्ञान के समान नवीन वैदिक काव्यसर्जन में भी उपयुक्त नहीं हो सकता। इसलिये वैदिक छन्दोज्ञान का कोई ऐहलोकिक प्रयोजन नहीं है।

वैदिक छन्दोज्ञान अदृष्टार्थ — वैदिक प्रन्थों में यज्ञ कमं में विनियुत्त मन्त्रों के छन्दों का ज्ञान केवल यजन-याजन कार्य के लिये आवश्यक माना गया है। उसके ज्ञान के अभाव में वोषसंकीतंन किया हैं। इसलिये वैदिक छन्दोज्ञान कमं-काण्ड में उपयुक्त होकर दोष की अनुत्पत्ति अथवा केवल अदृष्ट को उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में वह केवल अदृष्टार्थ है, ऐसा मध्य-कालीन वैदिकों का सिद्धान्त है।

वैदिक छन्दोज्ञान भीर वेदभाष्यकार—वेदार्थ के ज्ञान में वैदिक छन्दोज्ञान उपयोगी है, या नहीं इस विषय में वेदभाष्यकारों का निम्न मत

१—स्कन्दस्वामी —स्कन्दस्वामी ने ऋग्वेद भाष्य के आरम्भ में लिखा है।

१. 'यो ह वा श्रविदितार्षेयच्छन्दोदैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयित वाऽध्या-पयित वा स्थाणुं वच्छंति, गर्ते वा पद्यति, प्र वा मीयते,पापीयान् भवित यात-यामान्यस्य छन्दांसि भविन्त' (श्रार्षेय ब्राह्मण)। इसी प्रकार का व्चन ऋक्सर्वा नुक्रमणी के प्रारम्भ में भी है।

ः तत्रार्षंदेवतयोरर्थावंबोधने उपयुज्यमानत्वात् ते दर्शयिष्येते । न छन्दः, भ्रनुपयुज्यमानत्वात् ।

्रधर्यात्—ऋषि ध्रीर देवता मन्त्रार्थ के ज्ञान में उपयोगी हैं, ध्रत: भाष्य में उन दोनों का निदर्शन कराया जायेगा। छन्दों का नहीं, क्योंकि वह वेदार्थ में उपयोगी नहीं हैं।

इससे स्पष्ट है कि स्कन्दस्वामी वेदार्थ में छन्द को उपयोगी नहीं मानता। ग्रतः उसके मत में मन्त्रों के छन्दों का जानना केवल ग्रदृष्टार्थ है।

२—सायण की ग्रसमर्थता—सायण ने ऋरभाष्य की उपक्रमणिका में वो स्थानों पर छन्दों की वेदार्थ में उपयोगिता की प्रतिज्ञा की हैं, परन्तु प्रति-वेदाङ्ग वेदार्थीपयोगिता का निदर्शन कराते हुए, छन्द:प्रकरण में छन्द:शास्त्र की वेदार्थ से कोई उपयोगिता नहीं दर्शाई। केवल यज्ञ आदि में छन्दोज्ञान का उपयोग दर्शाया है।

३—जयतीर्थं की ग्रस्मर्थता—ग्राचार्यं मध्विवरचित ऋग्भाष्य (तीन ग्रम्याय मात्र) की व्याख्या करते हुए, जयतीर्थं ने स्कन्वस्वामी के पूर्व उद्धृत मत का खण्डन करते हुए लिखा है—

एतेन छन्दोज्ञानमनुपयुक्तमिति कस्यचिन्मतं निराकृतं भवति।

ग्रर्थात्—इससे 'छन्दोज्ञान का कोई उपयोग नहीं' इस मत का निरा-करण हो जाता है।

हमने इस पंक्ति को देखकर जयतीर्थ की व्याख्या तथा नृसिंह के विवरण को अत्यधिक व्यान से पढ़ा कि कहीं 'छन्दों की वेदार्थ में उपयोगिता' के विषय में कुछ संकेत मिल जाएँ, परन्तु हमें सर्वथा निराद्य होना पड़ा।

पूर्व निविष्ट उद्धरणों से स्पष्ट है कि स्कन्दस्वामी तो छन्दोज्ञान को वेदार्थ

१. ऋषि मन्त्रार्थं में कैसे उपयोगी होते हैं, यह अभी हमारी समक में पूरी तरह नहीं आया।

२. 'ग्रतिगम्भीरस्य वेदस्य ग्रयंमवबोधियतुं शिक्षादीनि षडङ्गानि प्रवृ-त्तानि'। षडङ्ग प्रकरण के ग्रारम्भ में। 'एतेषां च वेदार्थोपकारिणां षण्णां ग्रम्थानां वेदाङ्गत्वमू'.....। षडङ्ग प्रकरण के भन्त में।

३. द्रब्टव्य षडङ्ग भन्तर्गत छन्दः प्रकरण ।

में उपयोगी मानता ही नहीं, सायण श्रीर जयतीयं मानते हुए भी उसके प्रतिपादन में सर्वया ग्रसमर्थ रहे। इस कारण वैदिक विद्वानों में यह घारणा बद्धम्ल हो गई कि छन्दोज्ञान का वेदार्थ में कोई उपयोग नहीं। उनका ज्ञान यज्ञकमं द्वारा भ्रदुष्टोत्पादक मात्र है !।

हमारे विचार में वैदिकों की इस भ्रान्त धारण का मूल ग्राधुनिक लौकिक काव्यों का गहित रचना प्रकार है। यह ग्रनुपद स्पष्ट होगा।

उक्त धारणाएं भ्रान्तिमूलक—लौकिक ग्रौर वैदिक छन्दों के उपयोग-विषयक उक्तवारणाएं सर्वथा भ्रान्तिमूलक हैं। उभयविध छन्दों का ज्ञान न केवल नवीन काव्यसर्जन के लिये उपयोगी है, ग्रिपितु उसका ग्रर्थ के साथ भी गहरा संबन्ध है। छन्वोज्ञान के विना किव के वास्तविक ग्रिमिप्राय तक पहुंचना प्राय: ग्रसम्भव है। परन्तु लौकिक काव्यों में यह सिद्धान्त रामायण, महा-भारत ब्रावि ब्रति प्राचीन काव्यों में ही चरितार्थ हो सकता है, कालिदास म्रादि के काव्यों में नहीं । इसकी विवेचना ग्रागे की जायेगी ।

लौकिक काव्य के दो भेद —हमारी पूर्वलिखित धारणा को समभने के लिए वर्तमान में उपलब्ध लौकिक काव्यवाङ्मय को दो विभागों में बाँटना होगा। प्रथम विभाग में उन काव्यों की गणना होगी, जिनके रचनाकाल में संस्कृत लौकिक व्यावहारिक भाषा थी और दूसरे विभाग में उन काव्यों का समावेश होगा, जिनके रचनाकाल में संस्कृत लोकव्यवहार की भाषा नहीं रही थी। वह केवल शास्त्रीय भाषा बन गई थी। इस वृष्टि से प्रथम विभाग में रामायण ग्रीर महाभारत का ही समावेश होगा। इनके ग्रतिरिक्त श्रन्य समस्त उपनव्य काव्य ग्रन्थ दूसरे विभाग में समाविष्ट होंगे। हाँ, रामायण, महाभारत के अतिरिक्त वे समस्त भार्ष ज्ञास्त्र जो छन्दोबद्ध हैं, तथा वायु ब्रादि पुराणों के प्राचीनतम ब्रांश, इनका समावेश भी प्रथम विभाग में ही होगा।

व्यावहारिक तथा केवल शास्त्रीय भाषा में भेद-जो भाषा नैत्यिक व्यवहार के लिए लोक में व्यवहृत होती है स्रौर जो व्यवहार-वंशा को छोड़कर केवल ग्रन्थ-रचना तक सीमित रह जाती है, इन दोनों में महान् ग्रन्तर होता है। इसिलये हम दोनों का ग्रन्तर ग्रति संक्षेप से ग्रागे वंशति हैं। इस ग्रन्तर के ज्ञान के विना छन्दोज्ञान की प्रयंज्ञान में उपयोगिता समक्त में नहीं आ सकती।

व्यावहारिक भाषा —वक्ता भाषा का प्रयोग ग्रपने अभिप्राय को श्रोता

के प्रति यथायं रूप में प्रकट करने के लिये करता है'। इसलिये जो भाषा लोक की व्यावहारिक भाषा होती है, उसके द्वारा प्रपने प्रभिप्राय को व्यक्त करने वाला वक्ता पदावली का इस ढंग से प्रयोग करता है, जिसमें उसका वास्तविक ग्रामिप्राय श्रोता पर व्यक्त हो जाये'। इस नियम का महत्त्व उस भाषा में ग्रोर भी ग्राधिक वृद्धिगत हो जाता है, जिसमें अतिसूक्ष्म ग्रामिप्राय को व्यक्त करने के लिए उदात्त आदि स्वरों का प्रयोग होता हो, पदों में स्थान-परिवर्तन मात्र से उदात्तादि स्वरों की स्थिति बदल जाती हो ग्रीर उदात्तादि स्वरों के परिवर्तन से श्रयं-परिवर्तन हो जाता हो'। इसलिये जो ग्रन्थ इस प्रकार की भाषा में उस काल में लिखे जाएंगें, जब वह लोक-व्यवहार की भाषा हो, तब उन ग्रन्थों में चाहे वे गद्यबद्ध हों श्रयवा पद्यबद्ध, कवि अपनी श्रयंविवक्षा को प्रधानता वेगा ग्रीर उसी के श्रनुकूल उचित पद-विन्यास करने का प्रयत्न करेगा।

केवल शास्त्रीय भाषा—जब कोई भाषा अपने व्यावहारिक स्वरूप को छोड़कर केवल ग्रन्थ-निवन्धन तक ही सीमित हो जाती है, तब वह भाषा केवल शास्त्रीय भाषा बन जाती है। उस समय व्यावहारिक काल में अर्थानुकूल प्रयुक्त होने वाले पवक्रम-विन्यास का महत्त्व दृष्टि से श्रोभल हो जाता है। पदों के श्रापे पीछे प्रयोग करने से वाक्यार्थ में जो सूक्ष्म अन्तर होता है, वह भी नव्ट हो जाता है। इसिलये उस काल के विद्वान् 'अर्थं प्रत्यायिष्ठ्यामीति शब्दः प्रयुक्यते' (अर्थं को जनाऊंगा, इसिलये शब्द का प्रयोग होता है) हुस नियम के स्थान पर 'यथा स्वज्ञानोत्कवंः प्रख्यापितो भवति तथा पवं प्रयोक्ये' (जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का उत्कर्षं प्रसिद्ध हो,

१. 'म्रणं प्रत्याययिष्यामीति शब्द: प्रयुज्यते' । महाभाष्य ।

२. हमारी व्यावहारिक भाषा के 'जा देवदत्त गाँव को, देवदत्त गाँव को जा' इत्यादि वाक्यों में पदक्रम-भेद से व्यक्त होनेवाले सूक्ष्म ग्रर्थ-भेद की प्रतीति स्पष्ट है।

३. प्राचीन संस्कृत भाषा में उदात्तादि स्वर लोकभाषा में व्यवहृत थे, प्राचीन लौकिक साहित्य भी सस्वर था, पदक्रम-भेद से उदात्तादि स्वरों में क्या अन्तर होता है, और स्वर-भेद से अथौं में क्या अन्तर हो जाता है, इन सब विषयों की मीमांसा के लिये हमारे "वैदिक-स्वर-मीमांसा" प्रन्थ का चतुर्थं और पञ्चम अध्याय देखना चाहिये।

उस प्रकार के पवों का प्रयोग करूँगा) का ग्रवलम्बन करता है। इसलिये भाषा में चाहे वह गद्यबद्ध हो चाहे पद्यबद्ध, भाषा की स्वाभाविकता (जो व्यवहार काल में होती है) नब्द हो जाती है, ग्रौर उसमें कृत्रिमता ग्रा जाती है। जिस कि में स्वज्ञानोत्कर्ष के प्रज्यापन की मात्रा जितने ग्रंश में ग्रिषिक होती है, उसी ग्रनुपात से उसके काव्य की भाषा में स्वाभाविकता की मात्रा ग्र्यून ग्रौर कृत्रिमता की मात्रा ग्रिषक होती है (कालिवास ग्रौर हर्ष की भाषा इस तारतम्य का विस्पब्द चित्र उपस्थित करती है)। इसलिये वासवदत्ता, कादम्बरी, भिट्ट ग्रौर नेषघ ग्रावि ग्रन्थों की भाषा का तो कहना ही क्या, जिनकी रचना केवल स्वपाण्डित्योत्कष के प्रख्यापन के लिये ही हुई है। इस कारण इन ग्रन्थों की शब्दरचना कवियों ने लोकोपकार-बुद्धि से ग्रेरित होकर ग्रथं विशेष को व्यक्त करने के लिये नहीं की, ग्रिप तु स्वकाव्यनिबन्धचानुर्य ग्रथं विशेष को व्यक्त करने के लिये नहीं की, ग्रिप तु स्वकाव्यनिबन्धचानुर्य ग्रथं मावासौक्ठव (उस समय के मापवण्ड के ग्रनुसार) के प्रदर्शन के लिये की है । ग्रतः इन ग्रन्थों में शब्दों का पौर्वाप्यं ग्रथंविशेष-प्रख्यापन की वृष्टि से न करके केवल छन्दोरचना की वृष्टि से किया गया है, इसलिये इन काव्यों में छन्दोज्ञान ग्रथंज्ञान में सहायक नहीं होता।

प्राचीन काव्यकालीन संस्कृत भाषा—िषस काल में भगवान् ऋक्ष (गोत्रनाम वाल्मीकि) ने रामायण की ग्रीर कृष्ण द्वेपायन तथा उनके शिष्यों ने महाभारत की रचना तथा परिवर्धन किया, उस समय संस्कृत भाषा भारत के विस्तृत भू खण्ड और उससे बाहर भी क्वचित् व्यावहारिक भाषा थी ग्रीर वह पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के ग्राधार पर सम्प्रति ग्रनुमानित संकृचित संस्कृत की ग्रपेक्षा बहुत विद्याल थी। पाइचात्य तथा पौरस्त्य सभी लेखक इस विषय में सहमत हैं कि पाणिनि के काल तक व्यावहारिक संस्कृत भाषा में उदात्त ग्रावि स्वरों का प्रयोग होता था। इसिलिये उससे पूर्व काल में रचे गये लौकिक ग्रन्थ भी सस्वर थे।

१. देखो—'कवीनामगलइपों नूनं वासवदत्तया' । हर्षचरित के आरम्भ में । 'व्याख्यागम्यमिदं काव्यमुत्सव: सुिषयामलम्' । भट्टि॰ २२।२४॥ इसी प्रकार अन्य काव्यों के विषय में भी समर्खे ।

२. देखो हमारा 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास' भाग १, प्रघ्याय १। ;

धावश्यकता' नामक ग्रध्याय ४।

उदात्त आदि स्वरों का शब्दार्थ के साथ सम्बन्ध—उदात्त ग्रांवि स्वरों का शब्दार्थ के साथ जो सम्बन्ध है, वाक्य में पदों के ग्रागे पीछे प्रयोग करने से स्वरों में जो परिवर्तन होता है, तथा उस स्वरपरिवर्तन से ग्रथं पर जो सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, इन सब की मीमांसा हमने 'वैदिक-स्वरमीमांसा' ग्रन्थ के चतुर्थ अध्याय में विस्तार से की है। इसिलये यहाँ इन विषयों की चर्चा न करके उन्हें सिद्धवत् त्वीकार कर ग्रांला प्रसङ्ग लिखा जाता है।

स्वर ग्रीर छन्द का पारस्परिक सम्बन्ध —स्वरशास्त्र का सामान्य वाक्यरचना के साथ जिस प्रकार का घनिष्ठ सम्बन्ध है, वैसा ही उसका छन्वो-रचना के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। पाणिनि ग्रावि वैयाकरणों ने इस संबन्ध पर भी कुछ प्रकाश डाला है। यथा—

१--पाणिनि का एक सूत्र है-

अनुदात्तं सर्वेमपादादौ । **य**० दाश १८॥

प्रयात् —यहाँ से आगे [५६ सूत्रों में] 'प्रनुदात्त' 'सर्व' ग्रौर 'प्रपादादि में' इन पदों का ग्रधिकार है।

इस का यह धिभप्राय है कि अगले ५६ सूत्रों में जिस कार्य का विधान होगा, वह पब से परे होगा, और वह सारा अनुदात्त होगा, यदि वह पब पाद = चरण के आदि में न हो। अर्थात् चरण के आदि में होने पर उसमें उक्त कार्य न होगा। इस नियम के अनुसार आ त्वा कर्ण्या अहूबत (ऋ० १।१४।३) में पब से परे श्रूयमाण अहूबत किया तिङ्ङतिङ: (ब० ६।१।२५) नियम से सारी अनुदात्त हो गई, परन्तु इन्द्रं वा विद्वतुस्परि, हवामहे क्लेम्य: (ऋ० १।७।१०) में पाद के आरम्भ में होने से हवामहे किया सारी अनुदात नहीं हुई।

२--पाणिनि ने दूसरा नियम इस प्रकार दर्शाया है---

प्रसमुपोदः प्रादपूरणे । ष० द।१।६।।

श्रयांत् — जहां द्विवंचन (दित्व) करने से पाद की पूर्ति हो, वहां प्र, सम्, उप, उत् इसको द्वित्व होता है [श्रोर द्वितीय (परला) धनुवात्त हो जाता है]।

३ - स्वरशास्त्र का एक ग्रोर नियम है-

यथेति पादान्ते । फिट् सूत्र ४।१७।।

ग्रर्थात्—'यथा' पर जब पार के ग्रन्त में प्रयुक्त होता है, तब वह [सारा] ग्रनुवात्त होता है। यथा—भ्राजन्ती अग्रयों यथा (ऋ०१। ५०१३)। जब 'यथा' पर पार के ब्रांवि ब्रथवा मध्य में प्रयुक्त होता है, तब बह ब्राह्यदात्त होता है। यथा—यथां नो अदितिः करंत् (ऋ॰ १।४३।२); दे व्यन्तो यथां मृतिम् (ऋ॰ १।६।६)।

इन नियमों से स्पव्ट है कि स्वरशास्त्र का छन्दोरचना के साथ साक्षात् सम्बन्ध है।

अब हम छन्दोरचना का भ्रयं के साथ क्या सम्बन्ध है,इसका स्पष्टीकरण करते हैं।

#### छन्दोरचना का अर्थ के साथ सम्बन्ध

इस ग्रन्थ में संस्कृतभाषा की छन्दोरचना के विषय में लिखा जा रहा है। संस्कृतभाषा ग्रपने व्यवहारकाल में उदात्त ग्रादि स्वरों से युक्त थी। उसमें। पदक्रम-विन्यास के भेद से पद के स्वरों में भेद होता था, ग्रौर स्वरभेद से ग्रथंभेद। इसलिये वक्ता ग्रपने विशिष्ट ग्रिभिशाय को व्यक्त करने के लिये तदनुक्ल विशिष्ट पद-क्रम का उपयोग करता था। यह नियम जहाँ लोक-व्यवहार में उपयुक्त होता था, वहां ग्रन्थलेखन में भी। चाहे वह ग्रन्थ गृद्यबद्ध हो चाहे पद्यबद्ध, प्रयुक्त होता था। इसलिये रामायण, महाभारत ग्रादि में छन्दों के ज्ञान से उनके ग्रथंबिष्टिय पर प्रकाश ग्रवश्य पढ़ना चाहिये। परन्तु रामायण महाभारत ग्रादि काव्यग्रन्थों में सम्प्रति स्वरचित्न उपलब्ध नहीं होते। ग्रतः लौकिक छन्दों के ज्ञान से इन काव्यों के श्लोकार्थज्ञान में क्या सहायता मिलती है, ग्रथवा उससे अर्थ में क्या विशेषता प्रतीत होती है, इसका स्पष्ट प्रतिपादन करना कठिन है ? इसलिये हम प्रथम चन वैदिक काव्यों के उदा-हरण देंगे, जिसमें स्वरचित्न इस समय भी उपलब्ध हैं।

वैदिक छन्दोरचना — वेद की छन्दोरचना ग्रयं की वृष्टि से है। इसमें हम प्राचीन ग्राचार्यों के कतिपय प्रमाण उपस्थित करते हैं—

१ — जीमिनि ने ग्रंपने मीमांसा-दर्शन में ऋक् — पद्यबद्ध मन्त्र का लक्षण करते हुए लिखा है —

तेषामृक् यत्रार्थवरोन पादव्यवस्था । मी० २।१।३५॥

सर्थातं उन [मन्त्रों ] में ऋक् वह है, जिनमें अर्थ के अनुरोध से पाद की व्यवस्था हो। यथा—अग्निमोळे पुरोहितम् (ऋ० १।१।१)।

इस पर शबरस्वामी लिखता है—

यद्ययंवरोन इत्युच्यते, यत्र वृत्तावरोन तत्र न प्राप्नोति प्रिग्निः पूर्वेभिऋं विभिः (ऋ० १।१।२)।

अर्थात् —यदि [ऋग्लक्षण में] अर्थं के वश से पादव्यवस्था कहते हो, तो जहाँ छन्दोवश से पादव्यवस्था होगी,वहां ऋग्सक्षण उपयन्न नहीं होगा। जैसे—अग्नि: पूर्वेभि: ऋषिभि: (ऋ॰ १।१।२)।

कुमारिल भट्ट को व्याख्या—शावरभाष्य की व्याख्या करता हुन्ना भट्ट कुमारिल लिखता है—

"िक्रयानुपादानात् 'ग्रग्निः पूर्वेभिः' इत्यपयंविषतेऽर्थे वृत्तविषेन पादन्यवस्था । ननु च 'ग्रग्निमीक' इत्यपि समस्ताया ऋच एवार्थ-वत्त्वान्ने व प्रतिपादमथंः पर्यवस्यति। इति न वाच्यम् — 'ग्रथंविष्ठेन पादन्यवस्था' इति । कथं न वाच्यम् ? 'ग्रग्निमीके' इति तावत्प्रत्यक्षं समाप्तोऽर्थो दृश्यते । परयोः पादयोरसमाप्त इति चेन्न, ग्राख्यातानु-षङ्गेण समाप्तेः सिद्धत्वात् । तस्मात् साधूक्तम् —इहार्थविशेनेति ।'

प्रयात् — 'प्रिनिः पूर्वेभिः ऋषिभिः' पाद में क्रिया का उपादान न होने से प्रयं के परिसमाप्त न होने पर भी छन्दोवक पादव्यवस्था है।

प्रश्न — 'प्रिंगिनिको' इसमें भी समस्त ऋवा के प्रयंवान् होने से प्रतिपाद प्रयं समाप्त नहीं होता। प्रतः [सूत्र में] 'ग्रयंवश पादव्यवस्था' नहीं कहना चाहिये। [उत्तर] क्यों नहीं कहना चाहिये? जबिक 'ग्रिगिनीक्ठे' में [क्रिया का निर्वेश होने से] प्रत्यक्ष प्रयं की समाप्ति दिखाई पड़ती है। अगले दोनों पादों में [क्रिया का निर्वेश न होने से] प्रयं समाप्त नहीं हुग्रा, यह भी कहना ठीक नहीं। ग्राक्शत [ईक्ठे] के अनुषद्ध से प्रयं समाप्त हो जायेगा। इसलिये ठीक कहा है—'ग्रयंवशेन'।

शबर और कुमारिल की भ्रान्ति— शबर स्वामी और कुमारिल भट्ट के पूर्व उद्वृत वचनों से स्पष्ट है कि ये दोनों आचार्ष भारितमीळे पुरोहितम्' पाद में किया के पठित होने से अवान्तर अर्थ की परिस्ताप्ति स्वीकार करते हैं, और उत्तर पादों में इसी 'ईळे' किया का अनुषङ्ग [सम्बन्ध] मानकर उनमें भी अर्थ की परिस्ताप्ति स्वीकार कर लेते हैं। परन्तु 'ग्राग्नि: पूर्वेमि-ऋं पिनि.' में किया का योग न होने से इसमें अवान्तर अर्थ की समाप्ति न मानकर इसमें वृत्तवश पांवव्यवस्था मानते हैं। इस प्रकार इनके मत में सूत्र में पठित 'ग्रार्थवशेन' पद प्रायिक है।

वस्तुतः यहाँ शबर ग्रीर कुमारिल दोनों ही भ्रान्त हुए हैं। उन्हें ग्रपने शास्त्रीय सिद्धान्त का भी ज्यान नहीं रहा। मीमांसाशास्त्र का सिद्धान्त है कि जहाँ प्रर्थपरिसमाप्ति न होती हो, वहाँ श्रनुषङ्ग ग्रथवा वाक्यशेष के सम्बन्ध से प्रतिवाक्य प्रयंपरिसमाप्ति समक्ष लेनी चाहिये। ग्रनुषङ्गी वाक्यसमाप्तिः. सर्वेषु तुल्ययोगित्वात् (मी० २।१।४८)सूत्र के भाष्य में शबरस्वामी ने संवयं लिखा है—

"श्रिप साकाक्षस्य सिन्नधी परस्तात् पुरस्ताद्वा परिपूरणसमर्थः श्रूय-माणो वाक्यशेषो भवति ।"

प्रयात् — साकांक्ष पदसमुदाय के समीप में परे ग्रथवा पूर्व में श्रयमाण ग्रयंपुरक वाक्यकोष होता है।

इस नियम के सनुसार 'स्रिनिः पूर्वे भिर्द्ध िषिः' साकांक्ष पाद के ससीप में उत्तर पाद में श्रूयमाण सर्थेपुरक ईडचः पद का सम्बन्ध जोड़ने से 'स्रिनिः-पूर्वे भि ऋं िषिः' पाद का भी स्रवान्तर स्रथं परिसमाप्त हो जाता है। इस लिये यहाँ भी अर्थवश पादव्यवस्था बन जाती है। कभी-कभी तृतीय झौर चतुर्थं पाद में श्रूयमाण किया से भी पूर्व पादों को निराकांक्ष किया जाता है।

यदि उत्तरपाद-पठित किया का पूर्व साकांक्ष समुदाय के साथ सम्बन्ध न जोड़ा जाये, तो माध्यन्दिन संहिता छ० ३० कण्डिका ५ के ब्रह्मणे ब्राह्मणम् से लेकर कण्डिका २१ के राज्ये कृष्णं पिङ्गाक्षम् पर्यन्त झनेक साकांक्ष पदः समुदाय निरयंक हो जायेंगे, क्योंकि इनमें कहीं किया पठित नहीं है। इन्हें निराकांक्ष करनेवाली आलभते किया २२ वीं कण्डिका में पढ़ी है।

इस मीमांसा से स्पष्ट है कि जैमिनि के लक्षण में शबर ग्रौर कुमारिल ग्रादि ने जो दोष दर्शाया है, वह उन्हीं के सिद्धान्त के विपरीत है। जैमिनि का लक्षण सर्वया युवत है। तदनुसार पादबद्ध मन्त्रों में ग्रर्थवश पादव्यवस्था होती है, यह सिद्धान्त सर्वथा यक्त है।

२—'अग्नि: पूर्वेभि:' को अर्थानुसारी पाद-व्यवस्था—वस्तुतः जैमिनि का ऋचा का लक्षण 'जहाँ पर अर्थवश पादव्यवस्था हो' सर्वथा वोषरहित है। यदि कहीं हम अर्थानुसारी पादव्यवस्था नहीं दर्शा सकते, तो यह हमारा दोष है, लक्षण का नहीं।

पादव्यवस्था के विषय में निवानसूत्र में पत्ञ्जलि ने एक आवश्यक संकेत किया है। वह है—'कितने अक्षरों का पाद कितने अक्षरों तक घट जाता है, और कितने अक्षरों तक बढ़ जाता है।'

'ग्रगिनः पूर्वेभिः' गायत्री छन्द की ऋचा है। पतञ्जलि के मतानुसार गायत्री छन्द का ग्राठ ग्रक्षरों का पाद पांच वा चार ग्रक्षरों तक न्यून हो

१. देखिये -- निदानसूत्र पृष्ठ १,२।

सकता है, और वज्ञ ग्रक्षरों तक बढ़ सकता है। इस नियम के ग्रनुसार (ऋ॰ शैंशर)—

अग्निः पूर्वेभिऋं विभिरीडचो नूतनेरुत । स देवाँ एह वक्षति ।।

सन्त्र में प्रथंवश पादव्यवस्था मानने पर प्रथम पाद 'ग्रग्निः पूर्वेभि-ऋं विभिरीडचः'दश प्रक्षरों का होगा, ग्रौर दूसरा पाद नूतनैरुत'पांच प्रक्षरों का । इसी प्रकार जहां भी सामान्य पादव्यवस्था के ग्रनुसार ग्रथं न बनता हो, वहां सर्वत्र पतञ्जलि द्वरा। निर्विष्ट पादाक्षरों के विकर्ष ग्रौर ह्वास के नियमों को व्यान में रखते हुए ग्रथांनुसारी पादव्यवस्था बना लेनी चाहिये । सामान्य पादव्यवस्था के ग्रनुसार ग्रथं का नाश नहीं करना चाहिये ।

इस विषय की मीमांसा हम आगे विस्तार से करेंगे। वस्तुतः सर्वानुक्रमणी-कार द्वारा किया गया छन्दोनिर्देश गौण है। उस पर आश्रित रहना महती भूल है।

३— निदानसूत्रव्याख्याता तातप्रसाद—निदानसूत्रान्तगंत छन्दोविचिति का व्याख्याता तातप्रसाद 'ग्रष्टाक्षर ग्रापञ्चाक्षरतायाः प्रतिकामित । विद्वेषां हित इति' सूत्र की व्याख्या में लिखता है—

"नन्वत्र शौनकेन—

उत्तरोत्तरिणः पादाः षट् सप्ताष्टाविति त्रयः। गायत्री वर्षमानेषा त्वमग्ने यज्ञानामिति ॥

(ऋक्प्राति० १६।२४)

पादकल्पनेन द्वितीयपादस्य सप्ताक्षरत्वावगमात् कथमस्य पञ्चा-क्षरत्वनिर्णयः ? उच्यते—'होता' इति पदस्य पूर्वत्रान्वयमभ्युगम्य द्वितीयः पादः पञ्चाक्षर इत्याह । भ्राचायंशौनकस्तु 'होता' इत्यस्य विश्वेषामित्यत्रान्वयमभ्युपेत्य सप्ताक्षर इत्यवोचत् । 'भ्रथंवशेन पाद-व्यवस्था' इति न्यायविदाः"

प्रश्त—''शौनक ने क्रमशः छह सात ग्रीर ग्राठ ग्रक्षरोंवाले पाव जिसमें हों, उसे 'वर्षमाना गायत्री' कहा है। जैसे—त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः। देवेभिर्मानुषे जने॥(ऋ० ६।१६।१)। यहां निवानसूत्र में दितीग्र पाव को पञ्चाक्षर कैसे कहा ?

२. इसकी विशव मीमांसा भागे १८ वें भ्रघ्याय में की जायेगी।

१. 'ग्रब्टाक्षर ग्रापञ्चाक्षरतायाः प्रतिकामति । ग्राचतुरक्ष्रताया इत्येके । ग्रादशाक्षरताया ग्रमिकामति ।' निदानसूत्र पृष्ठ १।

उत्तर—'होता' पद का पूर्व के साथ अन्वय मानकर पतञ्जलि ने द्वितीय पाद को पञ्चाक्षर कहा है। आचार्य शौनक ने 'होता' का 'विश्वेषां' के साथ अन्वय मानकर इसे सप्ताक्षर पाद कहा है। अर्थ के अनुरोध से पादव्यवस्था होती है, यह न्यायिवदों (मीमांसकों) का सिद्धान्त है"।

इस विवेचना से भी स्पष्ट है कि छन्दोविचिति के व्याख्याता भी ऋङ्-मन्त्रों में ग्रथं के प्रनुरोध से पादक्यवस्था स्थीकार करते हैं।

४ - ऋग्भाष्यकार वेङ्कट माघव भी लिखता है-

पादे पादे समाप्यन्ते प्रायेणार्था स्रवान्तराः । छन्दोनुक्रमणी दा१४॥ स्रयात् —पाद-पाद में समाप्त होते हैं प्रायः स्रवान्तर स्रथं ।

यहां 'प्रायः' पद के निर्देश !से विदित होता है कि वेङ्कट माधव कहीं-कहीं वृत्तवश भी पादव्यवस्था मानता है। सम्भव है वेङ्कट पर शबर तथा कुमारिल भट्ट प्रांटि मीमांसकों का प्रभाव हो ।

५—माधव के नाम से मुद्रित आख्यातानुक्रमणी के उपोद्घात में छन्दो-ऽनुक्रमणी का वर्णन करते हुवे लिखा है—

> प्रतिपादम्चामर्थाः सन्ति केचिदवान्तराः । ऋगर्थः समुदायः स्यात् तेषां बुद्ध्या प्रकल्पितः । छन्दोऽनुकमणी तस्माद् प्राह्या सूक्ष्मेक्षिकापरैः ॥

ग्रर्थात् — ऋचाग्रों के प्रतिपाद कुछ ग्रवान्तर ग्रथं होते हैं। उनका बृद्धि से प्रकल्पित समुदायार्थ ही ऋगर्थ होता है। इसलिये सूक्ष्मार्थ चाहनेवालों को छन्दोऽनुक्रमणी का ग्राश्रय लेना चाहिये।

इसी अभिप्राय का निर्देश इसी प्रकरण में ग्रन्यत्र भी किया है । यथा —

१. वेङ्कट माघव ऋग्वेद के बृहद्भाष्य १।२१।१६ में इसी मत को स्वी-कार करता है—'तेनार्थवशात् पादव्यवस्था भूयसीत्येतावत् ।'

२. इसका रचियता भी वेङ्कट माघव ही है, ऐसा हमारा विचार है। डा० कुन्हनराज के मत में यह माधव वेङ्कट माघव से भिन्न है।

३. यह छन्दोऽनुक्रमणी वेङ्कट माधव के लघु भाष्य अब्टक द से संगृहीत छन्दोऽनुक्रमणी से भिन्न है। यह अभी अनुपलब्ध है।

४. मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित (ग्रन्थसंख्या २) ऋग्वेदानुक्रमणी के परिशिष्ट में, पृष्ठ Cix (१०६)।

ऋगर्थः प्रतिपादं च किश्चत् किश्चदवान्तरः । तेषामवान्तरार्थानां सिद्धो मन्त्रार्थं इष्यते ॥

श्रर्थात् -- ऋक् का श्रर्थं कुछ है, प्रतिपाद श्रवान्तर श्रर्थं कुछ होता है। उन श्रवान्तर श्रथों का सिद्ध श्रर्थं मन्त्रार्थं पाना जाता है।

६—पाणिनि का एक सूत्र उद्घृत कर चुके हैं—ग्रनुदात्तं सर्वमपादादौ (ग्र० न।१।१८)। इस सूत्र के ग्रनुसार जब कियापद पाद के ग्रारम्भ में प्रयुक्त होता है, तब वह उदात्त स्वरवाजा होता है। ग्रीर मध्य में ग्रयवा श्रन्त में प्रयुक्यसान ग्रनुदात्त।

जदात्त ग्रीर ग्रनुदात्त स्वर से ग्रार्थभेद — हम अपने 'वैदिक-स्वर-मीमांसा' ग्रन्थ में पृष्ठ ५३ पर भले प्रकार दर्जा चुके हैं कि वाक्य में जो पद जदात्तवान् होता है, जसका श्रयं प्रधान होता है, और ग्रनुदात्त का गीण।

तदनुसार-

आ त्वा कण्वां अहूषत गुणन्ति विप्र ते घियः । देवेभिरग्न आ गंहि ॥ ऋ० १।१४।२॥

मन्त्र में प्रथम और तृतीय पाद की कियायें अनुदास होने से इनका अर्थ गौण होगा, और द्वितीय पाद के आरम्भ में श्रूयमाण गृणन्ति'किया के उदास-वान् होने से इसका अर्थ प्रधान होगा। श्रतः इस ऋचा का अर्थ होगा —

'सब भ्रोर से तुभ्ने कण्व लोग बुलाते है, स्तुति करते हैं । हे विश्र! तुम्हारी बुद्धियों की, देवों के साथ हे भ्रग्ने ! श्राभ्रो ।'

इस मन्त्र में तीन कियायें हैं - बुलाना, स्तुति करना, और खाना । इन तीनों कियाओं में स्तुति करना मुख्य है। इसी के आधीन धरिन को बुलाना और उसका श्राना सम्भव है। खत: ये दोनों गृणन्ति की द्िट से गौण हैं। इस कारण छहुषत और गहि कियायें अनुदात्त हैं और गुणन्ति उदात्त।

७— फिट्सूत्रकार का यथेति पादान्ते (४।१७) सूत्र पूर्व उद्घृत कर चुके हैं। इस सूत्र के द्वारा पाद के अन्त में वर्तमान यथा का अनुदात्तत्व दर्शाया है, और अन्यत्र (पाद के आदि वा मध्य में) निपाता आद्युदात्ताः (४।१२) से 'यथा' आद्युदात्त होता है।

जहाँ यथा पत उदात्त होता है, वहाँ उपमा की प्रधानता श्रौर उपमेय की गौणता श्रर्थात् श्रेष्ठोपमा जानी जाती है। तथा जहाँ यथा पद श्रनुदात्त होता

१. पूर्व पूष्ठ ७८ की टि० ४ में निर्दिष्ट ग्रन्थ, पृष्ठ Cvii (१०७) ।

Natized by Arya Sama Gangatri

म्बर्गमा की गीणता भीर उपमेय की प्रधानता = उत्कृष्टता भर्षात् जानी जाती है। यथा —

यथा वातो यथा वन् यथा समुद्र एजंति । एवा त्वं दंशमास्य सुहावेहि जुरायुंणा ।। ऋ० ५।७६।८।।

धर्थात् — जैसे वायु [वेग से गित करता है], जैसे वन [वेग से कांपता है], जैसे समुद्र [वेग से] गित करता है, वैसे तू हे दशमास के गर्भ ! साथ गित कर ( — बाहर निकल) जरायु के।

यहां उपमेय बन्नमास्य गर्भं का कम्पन है, उपमा बात बन ग्रीर समुद्र के कम्पन से दी गई है। श्रतः यहां उपमेय से उपमा की श्रेष्ठता=प्रधानता व्यक्त है।

यवृंश्रमस्य के तबो वि रुक्मयो जना अनु । भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥ ऋ० १।५०।३॥

ग्रर्थात् —देखती हैं [वैसे ही] इस [सूर्यं] की किरणें, विविध रूप से ज्याप्त होनेवाली लोगों को लक्षित करके प्रकाशित हुई ग्रग्नियां जैसे।

यहां उपमेय सूर्य है, उपमा प्रकाशमान ग्रानियों से दी है। स्पष्ट ही यहाँ उपमेय से उपमान की गौणता — हीनता है।

वैदिक उपमा सम्बन्धी तीन रहस्य — उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वैदिक उपमाओं के विषय में सूक्ष्मेक्षिका से विचार करने पर तीन महत्त्व- पूर्ण रहस्यों का उद्घाटन होता है । यथा —

क-जहां श्रेटोपमा होती है, वहां उपमावाचक 'यथा' शब्द ग्राद्युदात होता है। श्रोर जहां हीनोपमा होती है, वहां 'यथा' पद अनुदात होता है।

ख—जहाँ श्रेडिंगमा होती है, वहाँ 'यथा' पद का प्रयोग उपमान से पूर्व होता है, और जहाँ होनोपमा होती है, वहां यथा का प्रयोग उपमान के अन्त में होता है।

१. वेक्ट्रट माधव ऋग्वेद १।२५।१ के बृहद्भाष्य में उदात्त ग्रोर ग्रनुदात्त दोनों प्रकार के 'यथा' पदों के विषय में लिखता है—"तत्र यथेत्यस्यानुदात्त-स्वमुपमार्थस्य भवति, प्रकारवचनस्योदात्तत्वं वक्तव्यमिति स्वरानुक्रमण्यामुक्तम्" (ग्रिडियार, पृष्ठ १६८, १६९)। ग्रर्थात् "उपमावाची 'यथा' ग्रनुदात्त होता है, ग्रोर प्रकारवाची उदात्त"। माधव का यह कथन ठीक नहीं है। यास्क ने निष्क ३।१५ में उदात्त 'यथा' पद को भी उपमार्थक माना है। इसलिये हमारी व्याख्या ठीक है।

्र ग—जहाँ श्रेष्ठोपमा होती है, वहां पहले उपमान का निर्देश हों हैं, पिछें उपमेय का । परन्तु जहाँ हीनोपमा होती है, वहाँ पहले उपमेय का प्रयोग होती है, तत्परचात् उपमान का ।

ऋचाओं के प्रतिपाद अवान्तर अर्थ, और पाणिनि तथा फिट्सूत्र-कार—आचार्य पाणिनि तथा फिट्सूत्रकार द्वारा पाद के आदि मध्य और अन्त में वर्तमान पर्वों के विविध स्वरों का निर्देश करने से व्यक्त है कि ये दोनों आचार्य स्वर-शास्त्र के अनुसार पाद-पाद का पृथक् अवान्तर अर्थ स्वी-कार करते थे। अन्यथा उनका विविध स्थितिभेद से पदों के उदात्तत्व और अनुदात्तत्व का विधान निरर्थक हो जाता है।

इन सात प्रमाणों से स्पष्ट है कि ऋक् — पादवह सन्त्रों में प्रतिपाद प्रवान्तर अर्थ करना चाहिए, यह प्राचीन आचार्यों का सिद्धान्त है। पूरे मन्त्र का एक साथ अन्वय से अर्थ नहीं करना चाहिए। प्रतिपाद अवान्तर अर्थ करने के लिये छन्दोज्ञान होना अत्यावश्यक है। विना छन्दोज्ञान के पादविभाग का ज्ञान नहीं होगा, और पादविभाग के ज्ञान के विना अवान्तर अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। इसलिये वेदार्थ के सूक्ष्म ज्ञान के लिये छन्दोज्ञान अत्यन्त आवश्यक है।

द—निवन्तकार यास्क मुनि ने, ग्रनिविष्ट देवतावाले मन्त्रों में देवत ज्ञान कैसे करना चाहिये, इसके विषय में लिसकर देवों के सवितसाहचर्य का विधान किया है। तदनुसार ग्राग्नि देवता का गायत्री, इन्द्र का त्रिष्टुप्, ग्रीर ग्रादित्य का जगती छन्द के साथ सम्बन्ध दर्शाया है।

यास्क के इस भिन्त-साहचर्य का यह ग्रिभिशाय है कि यदि किसी अन्त्र का देवता स्पष्ट ज्ञात न होता हो, तो इस भिन्त-साहचर्य के ग्रमुसार देवत ज्ञान करना चाहिये। तदनुसार ग्रनिविष्ट-देवताक गायत्री छन्दवाले मन्त्र का ग्रामिन, त्रिब्दुप् छन्दवाले मन्त्र का इन्द्र, गौर जगती छन्दवाले सन्त्र का ग्रादित्य देवता समक्तना चाहिये।

दैवंत-ज्ञान के विना मन्त्रार्थ का ज्ञान नहीं होता, यह नैक्क्तों का सिद्धान्त है। इससे स्पष्ट है कि निक्क्तकार यास्क छन्दोज्ञान को वेदार्थ-ज्ञान में उप-योगी मानता है।

६-पिङ्गल, शौनक ग्रीर गार्ग्य ने ग्रयने-ग्रयने प्रन्थों में गायत्री श्रादि

१. मेदितव्यं दैवतं हि मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नतः । दैवतज्ञो हि मन्त्राणां तदर्थ-मवगच्छति' । बृहद्देवता १।२॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

छन्दों के ग्रानि ग्रादि देवताओं का निर्देश किया है । ग्राचार्य पिङ्गल ने स्पष्ट शब्दों में सिन्दिह्यमान छन्दों के निश्चय के लिये देवत ज्ञान का स्रारा लिया है ।

प्रमाण ध्रुपौर ६ के मिलाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि छन्द ग्रौर देवता का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। ग्रतएव यास्क ने छन्दोज्ञान को ग्रानिदिष्टदेव-ताक मन्त्र के दैवत-ज्ञान में साधन कहा; ग्रौर पिङ्गल ने सन्दिह्यमानछन्दस्क मन्त्र के छन्दोनिणंय में देवताज्ञान को साधन माना।

१० — मध्वमतानुयायी जयतीर्थ ऋग्वेद के मध्वभाष्य की टीका में वेदार्थ में छन्दोज्ञान को उपयोगी कहकर लिखता है —

प्तेन छन्दोज्ञानमनुपयुक्तमिति कस्यचिन्मतं निराकृतं भवति । पत्रा १३ क ।

अर्थात्—इस विवेचना के द्वारा किसी के 'छन्दोज्ञान वेदार्थ में उपयोगी नहीं है' इस मत का निराकरण हो गया।

यद्यपि जयतीर्थ ने स्कन्द के मत को श्रशुद्ध बताया है, पुनरिप वह स्वयं वेदार्थ में छन्दोज्ञान की उपयोगिता दर्शाने में सफल नहीं हो सका। इतना होने पर भी जयतीर्थ के लेख से इतना प्रवश्य ज्ञात होता है कि वह वेदार्थ में छन्दोज्ञान को प्रावश्यक समऋता है।

११-- ब्राह्मण म्रावि प्राचीन वाङ्मय में एक ग्रर्थवाववचन इस प्रकार उपलब्ध होता है--

'यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दोदैवतन्नाह्मणेन मन्त्रेण याजयित वाऽ-ध्यापयित वा स्थाणुं वच्छंति गतं वा पद्यति प्र वा मीयते पापीयान् भवति, यातयामान्यस्य छन्दांसि भवन्ति । अथ यो मन्त्रे मन्त्रे वेद सर्व-मायुरेति श्रेयान् भवति अयातयामान्यस्य छन्दांसि भवन्ति । तस्मा-देतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्'।

१. गायत्री का प्रश्नि, उष्णिक् का सविता, प्रनुब्दुप् का सोम, वृहती का वृहस्पति, पंक्ति का मित्रावरुण, त्रिब्दुप् का इन्द्र, जगती का विश्वेदेव। पिजुल • ३।६३। शौनक ने ऋक्प्रातिशाख्य १७।७।६ में पंक्ति का वसु देवता माना है। उपनिदानसूत्रकार गार्य ने वसु और मित्रावरुण दोनों को। छन्दों के देवताविषय में ऋ • १०।१०३।४,५ भी देखने योग्य है।

२. 'म्रादित: सन्दिग्धे, देवतादितश्च'। छन्दःसूत्र २।६१,६२।।
इ.म्रार्षेय ब्राह्मण १।१० में उद्घृत। दुर्गाचार्यं ने भी निरुक्तवृत्ति के म्रारम्भ में इसका पूर्वार्षे उद्धृत किया है।

• इसी ग्रमिप्राय का एक वचन कात्यायन ने ऋक्सर्वानुक्रमणी के ग्रारम्भ में उद्घृत किया है।

इस वचन में यजन-यजन तथा प्रध्यापन कर्म में मन्त्रों के छन्दोज्ञान की प्रश्नांसा की है। यह छन्दोज्ञान यदि अर्थज्ञान में सहायक हो, तब तो यह दृष्टा-र्थक हो सकता है। अन्यथा छन्दोज्ञान को अदृष्टार्थ मानना होगा। मीमां-सकों का सिद्धान्त है कि — दृष्टार्थत्वे सत्यदृष्टकल्पनाऽऽन्याख्या। अर्थात्—किसी विधि का दृष्ट फल जात हो, तब वहां अदृष्ट की कल्पना करना युक्त नहीं है। अत: छन्दोज्ञान से मन्त्रार्थज्ञान में सहायता उपलब्ध होने पर उसे अदृष्टार्थ मानना अन्चित है।

१२—वेद के कल्प, व्याकरण, निरुष्त, ग्रीर ज्योतिष' ये चार क्ल वेदार्थं में साक्षात् उपयोगी हैं। शिक्षा भी वर्ण ग्रीर स्वर के ययार्थं उच्चारण द्वारा मिन्नेत ग्रथं जान में सहायक होती है। इस प्रकार ५ वेदांग वेदार्थं में उपयोगी हैं। उनके साथ वेदाङ्गों में परिगणित छन्द:शास्त्र का भी वेदार्थं में उपयोगी होना ग्रावश्यक है। ग्रन्यया इसकी वेदार्थं में साक्षात् उपकारक षडङ्गों में गणना करना निरर्थक है।

इन १२ प्रमाणों से स्पष्ट है कि छन्दोज्ञान वेदार्थज्ञान में परम उपयोगी है। उसके विना ग्रनेक स्थानों पर मन्त्र का सूक्ष्म ग्राभिप्राय ग्रस्पष्ट रहता है।

स्वरशास्त्र भ्रौर छन्द:शास्त्र के वेदार्थ में उपयोग का परिणाम — स्वरशास्त्र भ्रौर छन्द:शास्त्र का परस्पर जो भ्रविनाभाव सम्बन्ध है, उसका कुछ निदर्शन हम पूर्व करा चुके। तदनसार स्वरशास्त्र ध्रौर छन्द:शास्त्र दोनों मिलकर वेदार्थ में सहायक होते हैं, यह हमारी पूर्व विदेचना से स्पष्ट है। इन दोनों के सम्मिलित उपयोग का वेदार्थ के ऊपर जो साक्षात् प्रभाव पड़ता है, उससे स्पष्ट है कि मन्त्र का धर्थ मन्त्रपद-क्रम के अनुसार ही करना चाहिये। भ्रौर प्रतिपाद भ्रवान्तर धर्थ पृथक्-पृथक् दर्शाना चाहिये। मन्त्र का भ्राधुनिक लौकिक कान्यों के समान भ्रन्वयपूर्वक एक भ्रयं नहीं दर्शाना चाहिये। ऐसा करने से मन्त्रार्थ में मन्त्रपद-क्रम से जो सुक्मता व्यक्त होती है,

१. इन्दौर के प्रसिद्ध ज्योतिषी स्वर्गीय पं विनानाथ जी चुलेट ज्योतिष शास्त्र को वेदार्थ में परम उपयोगी मानते थे। उन्होंने हमें दो मन्त्रों की ज्योतिषशास्त्रानुसारी व्याख्या समक्तायी थी।

२. वेद के आधिरैविक अर्थ में छन्दोज्ञान से महती सहायता मिलती है। द्र0-परिशिष्ट १- 'आधिदैविक मन्त्रार्थ के ज्ञान में छन्दों की सहायता'।

उसका लोप हो जाता है, और कहीं-कहीं अर्थ का ग्रनथं भी हो जाता है। उदा-हरण के लिये हम यहाँ पूर्व उद्वृत (ऋ०१।१४।२) मन्त्र पुन: उद्वृत करते हैं— ग्रा त्वा कण्यां ग्रहूवत गृणन्ति वित्र ते वियं: । दे वेभिरग्न आ गंहि।।

इस मन्त्र का प्रथं होना चाहिये—'सब ग्रोर से तुन्ने कण्य बुलाते हैं, स्तुति करते हैं, हे यित्र! तुम्हारी युद्धियों की, देवों के साथ हे अग्ने! आग्रो।'

अब इसका अन्वयपूर्वक अर्थ करिये—'हे विश्र अन्ते! मेघावी कण्व तुम्हे सब स्रोर से युकाते हैं,तुम्हारी बुद्धियों की स्तुति करते हैं,तुम देवों के साथ आस्रो'।

इस ग्रयं में तीनों पादों के ग्रारम्भ में पठित ग्रा गणन्ति ग्रीर देवेभिः के मुख्य अर्थ का लोप हो गया। प्रथम पाद के आरम्भ में आ पद के पाठ से मा—समन्तात सब ग्रोर से भ्रयं को प्रधानता देने का जो प्रित्राय था, वह उसके अन्त में जोड़ने पर गीण हो गया। द्वितीय पाद के आरम्भ में गुणन्ति पद उदात्त पढ़ा है। उससे स्तुति की प्रधानता व्यक्त करनी थी-प्यत: हम स्तुति करते हैं और बुलाते हैं, इसलिये तुम प्राम्रो'। यह विशेषता 'तुम्हारी स्तुति करते हैं' ग्रथं में लुप्त हो गई । इसी प्रकार तृतीय पाद के ग्रारम्भ में देवेभि: का पाठ होने से व्यक्त करना है—'देवों के साथ ग्राग्रो, ग्रकेले मत ग्राग्रो'। यह भाव भी 'तुम देवों के साथ बाब्रो' में शिथिल हो गया । जैसे कोई कहे -- 'त्व-मागच्छ पुत्रेण सह' ग्रर्थात् तू पुत्र के साथ था। यहाँ पुत्र का ग्राना वक्ता के लिये प्रधान नहीं है। वक्ता तो त्वं-वाच्य व्यक्ति को प्रधानतया बलाना चाहता है, पुत्र को साथ लावे तो ग्रोर ग्रच्छा। इसी प्रकार देवेभिरग्न ग्रा गहि का 'हे अग्ने त्वं देवेभि: सह आगच्छ' अर्थ करने पर अग्नि का आना मुख्य प्रतीत होता हैं, देवों का गौण । यदि देवों को न भी लाये, तो कोई हानि नहीं । परन्तु देवेभि: का प्रथम अर्थ करने से स्पष्ट होता है कि देवों के साथ ग्राग्न का ग्राना अभिप्रत है, उससे विरहित का नहीं।

इसी प्रकार ग्रन्थत्र भी समक्षना चाहिये। विस्तारभय से यहां ग्रधिक मन्त्रों को उद्धृत करना सम्भव नहीं।

मन्त्रपदक्रमानुसारी ग्रथं, ग्रौर प्राचीन ग्राचायं — ब्राह्मणग्रन्थों ग्रौर निरुक्तज्ञास्त्र में जहां भी मन्त्रायं दर्शाया है, वहां सवंत्र मन्त्रपद-क्रम के ग्रनु-सार ही मन्त्रायं किया है। उनमें कहीं भी श्रन्वयपूर्वक किया गया मन्त्राश्रं उपलब्ध नहीं होता। हमारी समक्ष में इसका एकमात्र कारण यह है कि इन ग्रन्थों के प्रवक्ता ग्राचारों के काल में संस्कृत लोकभाषा थी, ग्रौर उसमें उदात्तादि स्वरों का भी यथावत् प्रयोग होता था। ग्रत एव पदक्रम-विन्यास के

परिवर्तन से स्वर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रौर स्वरभेद से ग्रथं में क्या लूक्स भेद हो जाता है, इस विषय से वे भने प्रकार विज्ञ थे। ग्रत एव उन्होंने सन्त्रपद-कम का भङ्ग करके मन्त्रार्थ करने का दुःसाहस नहीं किया।

सायण श्रादि के काल में संस्कृत लोकभाषा नहीं थी, उसमें पदक्रम के परिवर्तन से ग्रर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस सूक्ष्म तत्त्व का उन्हें ज्ञान नहीं था। लोकिक काव्यनिषेवण से उनकी बुद्धि विकृत हो गई थी। इसलिये उन्होंने वेद की व्याख्या भी लौकिक काव्य के समान श्रन्वयानुसारी कर दी।

स्वामी दयानन्द सरस्वती की अनुपम सूफ-स्वरक्षास्त्र की उपेका करके, मन्त्रपदक्षमानुसारी सूक्ष्म अर्थ को तिलाञ्जलि देकर सामण आदि ने जो वेद के साम अन्याय किया था, उसे स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपनी अभूत-पूर्व प्रतिभा से जान लिया। और उन्होंने प्राचीन आचार्यों के समान मन्त्रपद-क्षमानुसारी पदार्थ नामक विस्तृत भाष्य लिखा। और वर्तमानकालिक साधारण जनों के लिये, जो विना अन्वय के पृथक् अर्थज्ञान में असन्वर्थ हैं. उनके लिये अन्वयानुसारी संक्षिप्त एकदेशी भाष्य पृथक् रचा। इस प्रकार उन्होंने मन्त्र- दक्कमानुसारी भाष्य की पृथक् रचना करके प्राचीन परम्परा को अक्षुण्ण रखा, और साधारण लौकिक जनों के लाभार्थ प्रचलित अन्वयानुसारी अर्थ भी दर्शा विया।

रामायण, महाभारत आदि प्राचीन काव्य -- हम पूर्व लिख चुके हैं कि इन ग्रन्थों की जिस काल में रचना हुई थी, उस काल में सस्वर संस्कृत-भाषा लोकव्यवहार की भाषा थी। ग्रतः हनका भी उसी प्रकार अर्थ करना चाहिये, जैसे हमने ऊपर मन्त्रों में दर्शाया है। ग्रर्थात इनका ग्रर्थ भी क्लोक-पदक्रमानुसार ही करना चाहिये। ऐसा करने पर ही इनका वास्तविक किंव-सम्मत ग्रर्थ ग्रक्षुण्ण रह सकता है, ग्रन्यथा नहीं।

कुरान का आयतपदानुंकम अनुवाद — कुरान के जो प्राचीन प्रामा-णिक अनुवाद हैं, उसमें आयत के पदानुसार ही अनुवाद उपलब्ध होता है।

१—स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य में प्रतिमन्त्र चार प्रकार का अर्थ किया जाता है। परमिवज्ञ के लिए मन्त्रसंगति रूप '••• इत्युपिदश्यते' ग्रंश (मन्त्र से पूर्व लिखित); सूक्ष्मवेदार्थ वुभुत्सु के लिये 'पदार्थ-भाष्य'; साधा-रण अर्थंबुभुत्सु के लिए 'ग्रन्वयिविशिष्ट'; और साधारण जन के लिए 'भावार्थ-रूप'। देखिए—वेदवाणी वर्ष ६ ग्रंक में हमारा लेख।

उनके यहाँ प्राचीन वैदिक परम्परा का यह ग्रंश कैसे सुरक्षित रहा,यह ग्राङ्ख्य की बात है !

क्या पुरानी अरबी सस्वर यी ? — अरबी भाषा में संस्कृत के समान तीन वचन हैं। उसमें अनेक पद अभी तक वैसे ही सुरक्षित हैं, जैसे वे देव में मिलते हैं। 'कुरान की अनुवादशैली भी प्राचीन मन्त्रार्थशैली से मिलती है। इन सब से सन्देह होता है कि संस्कृत से साक्षात् विकृत प्राचीन अरबी में उदात्त आदि स्वरों का सद्भाव रहा होगा, और उसी के कारण कुरान की अनुवाद-शैली सुरक्षित रही हो। अस्तु, यह एक महत्त्वपूर्ण विवेचनीय विषय है। इस पर अति गम्भीरता से विचार होना चाहिये।

इस प्रकार छन्द:बास्त्र की वेदार्थ में साक्षाद् उपयोगिता का संक्षेप से निदर्शन कराके अगले ग्रध्याय में छन्दों के सामान्य भेदों का वर्णन किया जायेगा ।।

१. 'वैदिक वाङ्गय का इतिहास' भाग १, पृष्ठ ६१, ६२ संस्करण २।

### षष्ठ अध्याय

#### छन्दों के सामान्य भेद

छन्द का लक्षण—प्रथम श्रध्याय के श्रन्त में हम छन्द का लक्षण लिख चुके हैं। तदनुसार 'छन्द' उस को कहते हैं, जिसका नाम श्रदण करते ही मन्त्र श्रथवा क्लोक की यथार्थ श्रक्षरसंख्या का बोध हो जाये। इस लक्षण के श्रनुसार जिस छन्दोनाम के श्रदण से मन्त्राक्षरों की यथावत संख्या का बोध न हो, वह छन्द: संज्ञा गौणी होंगी। वैदिक वाङ्मय में उभय प्रकार की छन्द:-संज्ञाश्रों का प्रयोग उपलब्ध होता है। गौणी छन्द: संज्ञा का निर्देश क्यों किया जाता है? इसकी मीमांसा श्राव की जाएगी।

छन्दों के दो भेद-संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त छन्दों के दो प्रधान भेद हैं-वैदिक और लौकिक। इस ग्रन्थ में केवल वैदिक छन्दों की मीमांसा की जाएगी।

तीन भेद—पिङ्गल-छन्दासूत्र के व्याख्याता हलायुध ने छन्दों के लौकिक, वैदिक और लोकवेद साधारण इस प्रकार तीन भेद दर्शाए हैं। भरत मुनि ने दिव्य, दिव्येतर (मानुष), और दिव्य मानुष तीन विभाग किये हैं। इन दोनों प्रकार के त्रिषा विभाग का वर्णन हम इसी अध्याय में आगे करेंगे।

दो अन्य भेद- पूर्वनिविष्ट छन्दों के दो विभाग ग्रीर हैं। वे हैं-मात्रिक छन्द, ग्रीर ग्रक्षर छन्द।

मात्रिक छन्द-- जिन छन्दों में श्रक्षरों की इयत्ता के साय-साथ लघु गुरु मात्राश्चों का भी व्यान रखा जाता है, वे 'मात्रिक छन्द' कहाते हैं।

श्रक्षर छन्द-जिन छन्दों में केवल प्रक्षरों की इयत्ता ही श्रावश्यक होती है(मात्राओं का विचार ग्रावश्यक नहीं होता), वे 'ग्रक्षरछन्द' कहाते हैं।

- १. पूर्व पृष्ठ १०।
- २. 'तै: प्रायो मन्त्र: रलोकरच वर्तते'। ऋक्प्राति ० १६।६।।
- ३. 'यदक्षरपरिमाण' तच्छन्दः' । ऋक्सर्वानु० । 'छन्दोऽक्षरसंख्यावच्छेदक- पुच्यतं' । श्रथवं बृहत्सर्वानु० ।
  - ४. छन्दःसूत्रभाष्य ४। द।।
  - ५, नाटचशास्त्र १४।१३॥

वैदिक छन्द--वैदिक छन्दों में प्रायः लघु गुरु मात्राग्नों का अनुसरण नहीं किया जाता । इसलिये समस्त वैदिक छन्द ग्रक्षर छन्द हैं । प्रतिशाख्यों में गुरु लघु तथा उनकी वृत्तियों का भी वर्णन मिलता है ।

वैदिक छन्दों के दो भेद —वेद में प्रयुक्त प्रक्षर छन्दों के दो प्रधान भेद हैं —केवल प्रक्षर-गणनानुसारी, ग्रीर पादाक्षर-गणनानुसारी।

केवल ग्रक्षर-गणनानुसारी—िष्णन छन्दों में केवल ग्रक्षरगणना ही ग्रिभ-प्रेत होती है, पाद ग्रादि के विभाग की ग्रावश्यकता नहीं होती, वे केवल 'ग्रक्षर-गणनानुसारी' छन्द होते हैं। इन छन्दों का निर्देश प्राय: यजु:—गछ-संत्रों में किया जाता है। कतिपय प्राचीन ग्राचार्य इनका निर्देश ऋक्—पछ-सन्त्रों में भी करते हैं। केवल ग्रक्षर-गणनानुसारी छन्द के ही ग्रनेक भेद-प्रभेद हैं, उनकी ग्याख्या ग्रगले ग्रह्याय में की जायेगी।

पादाक्षर-गणनानुसारी—जिन छन्दों में ग्रक्षर-गणना के साथ साथ पादाक्षर-गणना ग्रावदयक हो, उनको 'पादाक्षर-गणनानुसारी' छन्द कहते हैं। इन छन्दों का निर्देश केवल ऋक् = पद्य-मन्त्रों में ही होता है। इस छन्द के ग्रनेक भेद-प्रभेद हैं। इनकी ज्याख्या ग्रगले ग्रज्यायों में क्रमश: की जायेगी।

ग्रक्षर शब्द का अर्थ — लोक में ग्रक्षर शब्द वर्ण का पूर्याय समका जाता है। कितपय प्राचीन वैयाकरण भी वर्ण की ग्रक्षर संज्ञा करते थे। वर्ण दो प्रकार के हैं — स्वर ग्रीर व्यञ्जन। इनको पाणिनीय वैयाकरण क्रमशः ग्रज्ज ग्रीर हल् कहते हैं। स्वर ह्रस्व-दीर्घ-प्लुत भेद से क्रमशः एकमात्रिक, दि-मात्रिक ग्रीर त्रिनात्रिक होते हैं। व्यञ्जनों का काल ग्राम्त्रात्र है। व्यञ्जनों का उच्चारण स्वर की सहायता के विना स्वतन्त्रक्ष्य से नहीं हो सकता अतः लोक में इन्हें क-ख-ग-घ-ङ इस प्रकार ग्रकार-विशिष्ट ही पढ़ते हैं। परन्तु इनका वास्तविक स्वरूप क खुग् घ ङ् ऐसा ही है।

, छन्द:शास्त्र में ग्रक्षर—वैदिक छन्द:शास्त्र में ग्रक्षर शब्द ते व्यञ्जत-

१. यथा—'भगो न चित्रम् (साम पू॰ १।२।२।३) इति त्रिपदाऽऽसुरी गायत्री'। उपनिदान सुत्र, पृष्ठ १२ । अथर्ववेदीय वृहत्सर्वानुक्रमणी में ऐसा निर्देश प्राय: मिलता है। इस विषय की विशद मीमांसा ग्रागे की जायेगी ।

२. 'वर्णं वाहु: पूर्वसूत्रे । ग्रथवा---पूर्वसूत्रे वर्णस्याक्षरमिति संज्ञा क्रियते' महाभाष्य १११ भभव सूत्रे ।

३. 'ग्रन्वरमवति व्यञ्जनमिति' । महाभाष्य १।२।२६॥

रहित स्वतन्त्र स्वर तथा व्यञ्जन-सिंहत स्वर दोनों का ग्रहण होता है'। एक स्वर के साथ ग्रनेक व्यञ्जन होने पर भी वह एक ही ग्रक्षर माना जाता है। दूसरे शक्यों में यह भी कंहा जा सकता है कि वैदिक छन्दों की ग्रक्षर-गणना में केवल स्वर की ही गणना होती है, व्यञ्जन की नहीं। ग्रत: स्वर-रिहत व्यञ्जन का छन्द:शास्त्र में कोई स्थान नहीं है।

श्रक्षरगणना-प्रकार — उपर्युक्त निर्देशानुसार वैदिक छन्दों में श्रक्षर-गणना करते समय व्यञ्जनों की पृथक् गणना नहीं होती है। वे जिस स्वर से संबद्ध होते हैं, उनकी गणना में ही व्यञ्जनों का श्रन्तर्भाव हो जाता है। वैदिक छन्दों में लघु गृह मात्रा की भी गणना नहीं होती। श्रक्षर-गणना के प्रकार को स्पष्ट करने के लिए हम नोचे एक उदाहरण देते हैं। मन्त्र है—

> अगिनमीं छे पुरोहिंतं यज्ञस्यं वे वमृत्विजंम् । होतारं रत्नुधातंमम् ॥ ऋ० १।१।१॥

इस सन्त्र के श्रक्षरों की गणना इस प्रकार की जाती है— श्र, गिन, सी, टें छे, पु, रो, हि, तस्, (१-८) य, ज्ञ, स्य, दे, व, मृ त्व, जम्, (१-१६) हो, ता. रं, र, त्न, धा, त, सम् (१७-२४)

इस प्रकार इस मन्त्र में २४ ग्रक्षर हैं। ग्रत: इस मन्त्र का छन्द गायत्री है। इसी प्रकार प्रत्येक मन्त्र में ग्रक्षर-गणना करनी चाहिए।

ऋङ्मन्त्रों में अक्षरों की न्यूनता में — ऋङ्मन्त्रों में जब पादाक्षर-गणना के अनुसार अक्षर-गणना की जाती है, तब कई मन्त्रों में नियत पादाक्षर-संख्या से न्यून अक्षर उपलब्ध होते हैं। उन अक्षरों की पूर्ति के लिए व्यूह— सन्धिखंद अयवा इय् उव् की कल्पना की जाती है। इस विषय में हम आगे विस्तार से लिखेंगे।

### देंदिक छन्दों के प्रमुख मेद

वैविक छन्वों के प्रमुख भेदों के विषय में नाना मत हैं। हम क्रमशः उन का उल्लेख करते हैं—

१. स्वरोऽक्षरम्; सहाद्यंव्यंव्यवनाः; उत्तरैश्चावसितः। शुक्लयजुःप्राति-बाख्य ११६६-१०१॥

२. इस मकार को 'विन' के साथ जोड़कर 'विनम्-ई' इस प्रकार भी गिन सकते हैं। इसी प्रकार 'मृ' को 'वम्-ऋ'। परन्तु उपरिनिर्दिष्ट प्रकार ही सर्वसम्मत है।

तीन छन्द— बाह्मण ग्रन्थों में कई स्थानों पर तीन ही छन्द कहे गए हैं। वे हैं—गायत्री, त्रिष्टुप् ग्रौर जगती। ये भेद पादाक्षर-संख्या के आर्थार पर किए गए हैं। सभी छन्दों के पाद तीन ही प्रकार के हैं—ग्रष्टाक्षर, एकादशाक्षर ग्रौर द्वादशाक्षर। कुछ छन्दों में दशाक्षर पाद भी होते हैं; परन्तु वे ग्रत्यत्प हैं। ग्रतः उनकी उपेक्षा करके तीन ही प्रमुख भेद माने हैं।

चार छन्द—कहीं-कहीं चार छन्दों का निर्देश मिलता है। वे हैं गायत्री, अनुष्टुप्, त्रिष्टुप् और जगती। गायत्री ही चार ग्रक्षर की विकता से उष्णिक् हो जाती है, और अनुष्टुप् बृहती बन जाता है। पंक्ति का व्यवहार ग्रति स्वल्प है। श्रतः उष्णिक्, बृहती और पंक्ति की उपेक्षा करके-कहीं सहीं चार ही प्रधान छन्द गिने गए हैं।

सात छन्द— ग्रनेक ग्राचार्य सात ही प्रधान छन्द मानते हैं। अ उनके नाम हैं—

गायत्री, उष्णिक्', अनुष्टुप्', बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्', जगती ।

- १. ऋग्वेद १।१६४।२३ में भी इन्हीं तीन छन्दों का उल्लेख है। ये वस्तुतः सौर छन्द हैं। गायत्री का क्षेत्र पृथिवी, त्रिष्टुप् का ग्रन्ःरिक्ष, ग्रौर जगती का सुलोक है।
- २. 'भवन्ति छन्दसानीह पदानि त्रीणि तद्यथा। एकमब्टाक्षरं दूब्टम् एकमेकादशाक्षरम् ॥ द्वादशाक्षरमध्येकं तेन त्रीणीति भाषते। पदं दशाक्षरं चाल्पं वैराजं तदुपेक्षितम्' ॥ वेङ्कटमाघव, छन्दोऽनु० ६।१।४,६॥
- ३. 'गायत्र्येवोष्णिगभवत् पङ्क्तिमल्पामुपेक्षते । अनुष्टुबेव बृहती तेन चत्वारि भाषते' ।। वेक्कटमाघव छन्दोऽनु । १।४।७।।
  - ४. मैत्रायणी संहिता—'सप्तेव छन्दांसि'।
- ४. मूल शब्द 'उ ब्लिइ 'हकारान्त है। तै तिरीय सं०२।४।११ में 'उ ब्लिह' अकारान्त भी इसी अर्थ में प्रयुक्त है। महाभाष्य ४।१।१ में 'उ ब्लिहक कुभी' में भी अकारान्त स्वीकार किया है (श्रीत रपद ह्रस्वत्व यहां नहीं होता—द्र०-महा०)। तै० सं०२।४।११ में 'उ ब्लिहा' आवन्त भी उपलब्ध होता है। ऋ० १०।१३०।४ में 'उ ब्लिह्या सविता' में भी आवन्त प्रयुक्त है।
- ६. तंतिरीय संहिता २।५।१० में धनुष्टुप् के धर्य में धनुष्टुग् गकारान्त प्रयोग भी उपलब्ध होता है।
- ७. मूल शब्द 'त्रिष्टुभ्' है। इसी म्रर्थ में तै॰ सं॰ २१४।११ में 'त्रिष्टुग्' गकारान्त पद भी प्रयुक्त है। इसी संहिता में स्पष्ट लिखा है—'चतुश्चत्वारि-शब्सरा त्रिष्टुग्।' २।५।१०; २।६।२।।

चौदह छन्द--ऋग्वेदी कात्यायन प्रभृति ग्राचार्य चौदह छन्द मानते हैं। वैगायत्री ग्रादि सप्तक के ग्रागे निम्न सात छन्द भी मानते हैं--

श्रतिजगती, शक्वरी ', श्रतिशक्वरी, श्रष्टि, श्रत्यिष्ट, श्रृति, श्रतिशृति'।
इस सप्तक के लिए श्रतिछन्द पद का भी व्यवहार होता है।
ऋग्वेद में ये ही चौदह छन्द व्यवहृत हैं, ऐसा श्राचार्य शौनक का कथन
हैं। श्रतएव ऋग्भाष्यकार वेङ्कट माधव लिखता है—

चतुदंशेत्थं कविभिः पुराणैश्छन्दांसि दृष्टानि समीरितानि । इयन्ति दृष्टानि तु संहितायामन्यानि वेदेष्वपरेषु सन्ति ॥

अर्थात्—इस प्रकार [शौनक थ्रादि] प्राचीन विद्वानों ने १४ छन्दों का अनुक्रमण किया है। इतने ही छन्द ऋक्संहिता में उपलब्ध होते हैं। शेष छन्द ग्रन्य वेदों में देखे जाते हैं।

इक्कीस छन्द-पिङ्गल भीर जयदेव प्रभृति छन्दः शास्त्रकारों ने २१ वैदिक छन्दों का निर्देश किया है। उनमें चौदह छन्द तो पूर्वनिदिष्ट ही हैं। भ्रगले सात छन्दों के नाम इस प्रकार हैं—

कृति, प्रकृति, ग्राकृति, विकृति, संकृति, ग्रिभकृति, उत्कृति। उक्ति। छव्वीस छन्द —भरतं, शौनक, गार्थं ग्रौर जानाश्रयी छन्दोविचिति-कार २६ वैदिक छन्द मानते हैं। उनमें इक्कीस छन्द तो पूर्वनिदिक्ट ही हैं। शेष पांच छन्द निम्नलिखित हैं—

मा, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, समा।

१. तै० सं० १।७।११ के 'सप्तपदां शक्वरिमुदजयत्' पाठ में 'शक्वरि' हस्य इकारान्त श्रृत है। तै० सं० २।६।२ में दीर्घ ईकारान्त का भी निर्देश मिलता है।

२. पतञ्जलि के निदानसूत्र में इन सात छन्दों की संज्ञाओं में मेद है। उनका उल्लेख यथास्थान करेंगे।

३. 'सर्वा दाशतयीष्वेता:, उत्तरास्तु सुभेषजे' । ऋक्प्राति । १६।८७, ८८॥ 'सुभेषजे ग्रायर्वेण इत्यर्थः' (उन्बट) ।

४. इन सात छन्दों की संज्ञाएं पातञ्जल निदानसूत्र में सर्वथा भिन्न हैं।

५ 'वड्विंशति: स्मृतान्येभिः पादेश्छन्दांसि संख्यया' । १४।४३।।

६, इन पांच छन्दों की संज्ञाएं विभिन्न ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न हैं।

इनका संकेत "गायज्या: प्राञ्च छन्दांसि" नाम से किया गया है।

शौनक के विराज छन्द — शौनक ने उक्त २६ छन्दों के दो प्रक्षर न्यून के विराज नामक छन्द वर्शाए हैं। ग्रत: शीनक के मत में (२६×२ = ) ५२ छन्द होते हैं।

पतञ्जलि-प्रोक्त छन्दोविस्तार—पतञ्जलि ने निदानसूत्र में पूर्व-निर्दिष्ट २६ छन्दों का निर्देश करके इनके कृत त्रेता द्वापर ग्रीर कलि भेद से चार विभाग और दर्शाए हैं। तदनसार पतञ्जलि के मत में उक्त २६ छन्दों ग के (२६×४=)१०४ भेद हो जाते हैं।

छन्दों का वास्तविक वर्गीकरण- पूर्वाचार्यों ने जितने भी वैदिक छन्द दर्शाए हैं, उन सब का चार विभागों में वर्गीकरण किया जा सकता है।

छत्दों के चार वर्ग - छन्दों के चार वर्ग ग्रथवा चार विभाग इस प्रकार बनते हैं-

१--प्राग्गायत्री-पञ्चक ३--द्वितीय सप्तक

२-प्रथम सप्तक

४—तृतीय सप्तक

हम इस प्रत्थ में इन्हीं चार वर्गों के प्रनुसार छन्दों के साधारण भेद वशति हैं।

छन्दों में चतुरक्षर-वृद्धि-ऋम-पूर्व उल्लिखित जिने भी छन्द हैं, उनमें कमकाः चार-चार अक्षरों की वृद्धि होती है। सब से छोटा छन्द मा चार ग्रसरों का है। श्रीर सब से बड़ा ग्रथवा श्रन्तिम श्रिभिकृति १०४ ग्रक्षरों । का होता है।

चत्रक्षर-वृद्धि ग्रीर ग्रथवंवेद- छन्दों के उक्त चतुरक्षर-वृद्धिकम का साक्षात् निर्देश प्रथवंवेद की निम्न श्रुति में उपलब्ध होता है-

सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्योऽन्यस्मिन्नध्यापितानि। (पूर्वाघं) ग्रथर्वं दाहाशहा।

श्रर्थात् — सात छन्द [हैं] चतुरुत्तर ( = चार-चार श्रक्षर जिसमें उत्त-रोत्तर अधिक ) अन्य-अन्य के ऊपर स्थित हैं । अथवा एक-दूसरे में पिरोधे हुए है। यथा— २६ ग्रक्षर का स्वराड़ गायत्री ग्रीर विराट् उष्णिक दोनों छन्व होते हैं | इसी प्रकार ग्रागे भी जानें] ।

## प्राग्-गायत्री-पञ्चक

गायत्री से पूर्ववर्ती पांच प्रधान छन्द हैं । छन्दों में क्रमज्ञ: चार, ग्राठ,

बारह, सोलह और बीस ग्रक्षर होते हैं। इन पांच छन्दों के नाम विभिन्न ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न हैं। इसलिये हम ग्रन्थों के नामों का निर्देश करके उनके नीचे उन-उनमें व्यवहृत संज्ञाग्रों का निर्देश करते हैं—

अक्षर॰ऋक्प्रा॰ निदा॰ उपनिदा॰ जानाश्रयी॰ नाटच॰ पादाक्षर

| 8  | मा      | कृति        | उक्ता       | उक्त        | उक्त           | 8 |
|----|---------|-------------|-------------|-------------|----------------|---|
| 5  | प्रमा   | प्रकृति     | ग्रत्युक्ता | ग्रत्युक्त  | <b>घरयुक्त</b> | 2 |
| १२ | प्रतिमा | संकृति      | मध्या       | मध्यम       | मध्य(मध्यम)    | 3 |
| १६ | उपमा    | ग्रभिकृति   | प्रतिष्ठा   | प्रतिष्ठा   | प्रतिष्ठा      | 8 |
| 20 | समा     | थाकृति      | सुप्रतिष्ठा | सुप्रतिष्ठा | सुप्रतिष्ठा    | ¥ |
|    | (उत     | कृति-पाठा ० | )           |             |                |   |

याजुष संहिताओं में मा भ्रादि छन्द—माध्यन्दिन (१४।१८) भ्रादि याजुष संहिताओं में भ्रनेक छन्दोनामों के साथ मा छन्दः प्रमा छन्दः प्रतिमा छन्दः पाठ उपलब्ध होते हैं।

विशेष पाद-विभाग—ग्राचार्य भरत ग्रीर जानाश्रयी छन्दोविचितिकार ने पूर्वनिविष्ट उक्त ग्रावि पांच छन्दों के चार-चार पाव माने हैं। तदन्सार इनके प्रत्येक पाद में ऋमशः १,२,३,४,५ ग्रक्षर होते हैं।

प्रागायत्री-पञ्चक का अव्यवहारत्व —गायत्री से पूर्व के 'मा' ग्रयवा 'उक्त' आदि पांच छन्दों का प्राय: व्यवहार नहीं होता, ऐसा ग्राचार्य भरत का मत है। नाटचशास्त्र (१४।४४) में लिखा है—

गायत्रीप्रभृति त्वेषां प्रमाणं संप्रचक्ष्यते । प्रयोगजानि सर्वाणि प्रायशो न भवन्ति हि ॥

- १. ऋक्प्राति० १७।१७॥ २. निदानसूत्र १।५, पृष्ठ द ।
- ३. उपनिदानसूत्र पृष्ठ ६। ४. जानाश्रयी छन्दोविचिति १।२, ३।।
- थू. नाटचवास्त्र १४।४६॥ ६. भरत नाटचवास्त्र १४।४.-४७॥,
- ७. 'एकाक्षरं भवेदुक्तमत्युक्तं द्वयक्षरं भवेत् । मध्यं त्र्यक्षरिमत्याहु: प्रतिष्ठां चतुरक्षरा ।।४६॥ सुप्रतिष्ठा भवेत् पञ्च ...'।।४७॥ नाट च ० १४॥ 'उक्तस्यै-कमक्षरं पादः, अत्युक्तस्य हे, मध्यमस्य त्रीणि, एवं सर्वेषाम्'। जानाश्रयी । १।८ टीका ।
- द, इसी का आगे पाठान्तर इस प्रकार है— 'प्रयोगजानि पूर्वाणि प्रायशो न भवन्ति हि' नाटचशास्त्र १४।६१॥ यह पाठ अधिक स्पष्ट है।

इसकी व्याख्या करता हुआ अभिनव गुप्त लिखता है-

श्रक्षरस्याष्टी गायत्री प्रभृतीनि, तत एवारभ्य प्रयोगाहंतैति सूचयति, उक्तादीनामश्रवत्वात् । तदाह—प्रयोगजानीति, लक्ष्यतो स्थितानीति वेदवद्' दृश्यन्ते इति भावः । भाग २, पृष्ठ २३७॥

इससे भी यही प्रतीत होता है कि गायत्री से पूर्व के पाँच छन्द लोक में प्रयोगाई नहीं हैं।

जानाश्रयी छन्दोविचितिकार का मत—जानाश्रयी छन्दोविचिति का प्रवक्ता लोकिक समवृत्तों के व्याख्यान-प्रसंङ्ग (ग्र० ४।१-१०) में सब से पूर्व उक्त, ग्रत्युक्त, मध्यम, प्रतिष्ठा ग्रीर सुप्रतिष्ठा नाम के प्राग्गायत्री-पञ्चक छन्दों का वर्णन करता है। उनके लक्षण ग्रीर उवाहरण वेता है। इससे स्पष्ट है कि वह इन प्राग्गायत्री-पञ्चक छन्दों का लोक में भी प्रयोग मानता है।

भरत मुनि ने इनके ग्रन्थवहारत्व का निर्देश करते हुए 'प्रायशः' पद का निर्देश किया है। उससे भरत के मत में इनका लोक में क्वाचित्क प्रयोग व्वनित होता है।

वैदिकछन्द:प्रवक्ता और प्राग्गायत्री-पञ्चक—वैदिक-छन्द:-प्रवक्ताओं में पतञ्जलि, शौनक धौर गार्ग्य ने प्राग्गायत्री-पञ्चक का निदंश किया है। इससे इन छन्दों का वैदिकत्व व्यक्त होता है। परन्तु वेद में इन पाँच छन्दों का प्रयोग है प्रथवा नहीं, इस विषय में किसी ग्रन्थकार ने स्पष्ट-तया कुछ नहीं लिखा।

श्राचार्य पिङ्गल श्रीर जयदेव ने वैदिक छन्दों के प्रसङ्ग में भी इन प्रारगायत्री-पञ्चक छन्दों का उल्लेख नहीं किया। इससे प्रतीत होता हैं कि ये प्रन्यकार इन्हें वेद में प्रयुक्त नहीं मानते। वेङ्कट माषव ने इन छन्दों का संकेतमात्र किया है, विशेष वर्णन नहीं किया।

प्राग्गायत्री-पञ्चक के वैदिक उदाहरण—यदि भ्रथवंवेद के २० वं काण्ड के १२६-१३२,१३४ सूक्तों को ऋङ्मय माना जाए, तो उनसे प्राग्-गायत्री-पञ्चक के उदाहरण दिए जा सकते हैं। यथा—

१-चतुरक्षर-पृद्ांकवः॥ परिं त्रयः॥ २०।१२६।६,८॥

२-- ग्रब्टाक्षर-एता अद्या आप्छंवन्ते ॥ प्रतीपं प्रातिसत्वनंम् ॥ तासामेका हरिकिनका ॥ २०।१२६।१-३॥

१. 'वेद एवं' इति युक्तः पाठः ।

, ३—द्वादशाक्षर-संघांघते गोमीद्या गोर्गतीरिति ।।२०।१२६।१३॥ ४—षोडशाक्षर—शृतमादवा हिंदुण्ययाः । शृतं द्थ्या हिंदुण्ययाः । २०।१३१।५ (पूर्वार्ष) ।।

५—विशत्यक्षर—इहेत्थ प्रागपागुदंगुधराग् वृत्साः पुरुंषन्त आसते। २०।१३४।२॥

#### प्रथम सप्तक

द्वितीय वर्ग के प्रथम सप्तक में क्रमशः २४, २८, ३२, ३६, ४०, ४४, ४८ प्रक्षरों के सात छन्द हैं। इनके नाम सभी प्रन्यों में एक जैसे हैं। यथा—

१—२४ प्रक्षर—गायत्री ५-४० प्रक्षर— पंक्ति २—२८ प्रक्षर—उण्णिक् ६-४४ प्रक्षर—त्रिष्टुप् ३—३२ प्रक्षर—ग्रनुष्टुप् ७-४८ प्रक्षर- जगती ४—३६ प्रक्षर—बृहती

भरत नाटच्यास्त्र १४।४७-४८ तक इस सप्तक के पादाक्षर ऋमशः ६,७,८,१०,११,१२ कहे हैं।

इस सप्तक के छन्वों के घ्रानेक घ्रवान्तर भेद-प्रभेद हैं। उनके लक्षण घ्रोर उदाहरण ध्रागे यथास्थान लिखे जायेंगे।

### द्वितीय सप्तक (अतिछन्द)

तृतीय वर्ग के द्वितीय सप्तक में कमशः ५२, ५६, ६०, ६४, ६८, ७२, ७६ ग्रक्षरों के सात छन्द हैं। इनके नाम पिङ्गलसूत्र, ऋक्प्रातिशास्य, उपनिदानसूत्र, ऋक्सर्वानुकमणी, भरत-नाटचशास्त्र तथा जर्प्देवीय छन्दःशास्त्र
में एक जैसे हैं, परन्तु निदानसूत्र में इन सप्तक के छन्दों के नामों में भिन्नता
है। यथा—

१—५२ ग्रक्षर—ग्रतिजगती (पिङ्गलावि) विष्ति (निदान०) शक्वरी २ - ५६ ग्रक्षर-शक्वरी ग्रहिट ३- ६० ग्रक्षर-ग्रातशक्वरी ४- ६४ ग्रक्षर-ग्रहिट ग्रत्यिट 11 ५-६८ ग्रक्षर-ग्रत्यव्टि श्रंह (मंहना) ६-७२ ग्रक्षर-धति सरित 11 22 ७—७६ ग्रक्षर—ग्रतिघति सम्पा "

भरत नाटचशास्त्र १४।४८-५० के ग्रनुसार इन के पादाक्षर क्रमशः १३, १४, १५, १६, १७, १८, १६ कहे हैं।

इन छन्दों के उदाहरण यथास्थान ग्रागे दिए जायेंगे।

टिप्पणी — शौनक ग्रादि के मत में इस सप्तक ग्रौर उत्तर सप्तक का नाम ग्रातछन्द भी है।

# तृतीय सप्तक (त्र्रतिछन्द)

चतुर्थं वर्ग के तृतीय सप्तक में क्रमशः द०,द४,दद,६२,६६,१००,१०४ अक्षरों के सात छन्द हैं। इनके नाम पिङ्गलसूत्र, ऋक्प्रातिशाख्य, भरत-नाटच-शास्त्र तथा जयदेव के छन्दःशास्त्र में एक जैसे हैं, परन्तु निदानसूत्र में इस सप्तक के छन्दों के नाम सर्वथा भिन्न हैं। यथा—

| १—५० प्रक्षर—कृति (पिङ्गलादि) | सिन्ध् (निदान०) |  |  |
|-------------------------------|-----------------|--|--|
| २—६४ अक्षर—प्रकृति "          | सलिल ,,         |  |  |
| ३—दद ग्रक्षर—ग्राकृति "       | ग्रम्भस् ,,     |  |  |
| ४—६२ ग्रक्षर—विकृति "         | गगन ,           |  |  |
| ५—६६ ग्रक्षर—संकृति "         | भ्रणीव ,,       |  |  |
| ६-१०० प्रक्षर—ग्रभिकृति ,,    | भ्रापः ,,       |  |  |
| ७—१०४ प्रक्षर—उत्कृति ,,      | समुद्र ,,       |  |  |

भरत-नाटचशास्त्र के २४।४२ के प्रनुसार इनके पावाक्षर ऋमशः २०, २१, २२, २३, २४, २४, २६ कहे हैं।

इनके उदाहरण यथास्थान ग्रागे लिखे जायेंगे।

### २६ छन्दों के विराट् छन्द

पूर्विर्निद्द २६ छन्दों के दो-दो ग्रक्षरों से न्यून छन्द विराट् कहाते हैं। ऋक्प्रातिशास्य भीर पातञ्जल निदानसूत्र में स्वतन्त्र छन्दोनाम लिखे हैं। ये दो ग्रक्षरों से न्यून छन्द विराट् छन्द कहाते हैं। ऋक्प्रातिशास्य भीर निदानसूत्र में इन विराट् छन्दों के नामों में कुछ भिन्नता भी है। यथा—

ग्रक्षरसंस्या ऋक्प्राति० निदान० प्राग्गायत्री पञ्चक— २ हर्षीका<sup>३</sup> हर्षीका<sup>३</sup>

- १. 'द्वावतिछन्दसां वर्गा उत्तरी चतुरक्षरी' । ऋनप्राति ० १६।७६।।
- २. ऋनप्राति १७।२०।। ३. निदान १।४, पृष्ठ १।

| . ग्रंक्षरसंख्या | ऋक्प्राति॰                               | निदान॰                          |  |  |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Ę                | सर्वीका                                  | वार्षीका (सर्षीका) <sup>१</sup> |  |  |
| 80               | मर्चीका                                  | सर्वीका (मर्वीका)               |  |  |
| 68               | सर्वमात्रा                               | सर्वमात्रा                      |  |  |
| १न               | विराद्कामा                               | विराट्कामा                      |  |  |
| प्रथम सप्तक —    |                                          |                                 |  |  |
| 22               | राट् <sup>र</sup> (ताराट् <sup>3</sup> ) | राट्* (विराट्)                  |  |  |
| २६               | विराट्                                   | सम्राट्                         |  |  |
| ₹0               | स्वराट्                                  | विराट्                          |  |  |
| ₹8               | संम्राट्                                 | स्वराट्                         |  |  |
| रेद              | स्वविशनी                                 | स्वविश्वनी                      |  |  |
| ४२               | परमेष्ठी                                 | परमेच्ठा (परमेच्ठी)             |  |  |
| ४६               | प्रतिष्ठा                                | प्रन्तस्था .                    |  |  |
| द्वितोय सप्तक—   |                                          | 100                             |  |  |
| ५०               | प्रत्न'                                  | प्रस्न (                        |  |  |
| XX               | ग्रमृत                                   | धमृत                            |  |  |
| रूद              | वृषा                                     | वृषा                            |  |  |
| ६२               | হাুক                                     | जीव                             |  |  |
| <b>६</b> ६       | जीव                                      | सृप्त                           |  |  |
| 90               | पय:                                      | ₹स                              |  |  |
| ७४               | तृप्त                                    | হাুন্দ                          |  |  |
| तृतीय सप्तक —    |                                          |                                 |  |  |
| 95               | ग्रणं:                                   | श्रणं:                          |  |  |
| 44               | ष्यंश                                    | श्रं श                          |  |  |
| ΕĘ               | ग्रम्भः                                  | ग्रम्भ:                         |  |  |
| 60               | प्रस्बु प्रस्बू                          |                                 |  |  |

- १. इस प्रकरण के कोष्ठान्तर्गत पाठान्तर हैं। २. ऋक्प्राति० १७।१४।।
- ३. 'ताराट्' इत्येकं परिमत्युव्वटः, 'ताः' इति पूर्वपरामर्शक इति वयम्।
- ४. निदान० १।५, पृष्ठ ८।
- ५. ऋनप्राति । १७।५॥
- ६. निदान १ १ ५. पृष्ठ द ।

| ग्रक्ष रसंख्या | ऋक्प्राति० | निदान०     |
|----------------|------------|------------|
| £&             | वारि       | वारि       |
| £5             | आप:        | म्राप:     |
| १०२            | उदक        | <b>उदफ</b> |

### २६ छन्दों के कृत ग्रादि ग्रवान्तर भेद

निदानसूत्र में पूर्वनिदिष्ट चार ग्रक्षरवाले कृति ग्रथवा मा संज्ञक छन्दे से लेकर १०४ ग्रक्षरवाले समुद्र ग्रथवा उत्कृति नामक छन्द-पर्यन्त २६ छन्दों की कृत संज्ञा; तथा उनमें एकाक्षर की न्यूनता होने पर त्रेता संज्ञा दर्शाई है। इसी प्रकार वो ग्रक्षरवाले हर्षीका से लेकर १०२ ग्रक्षरवाले उदकसंज्ञक छन्द-पर्यन्त २६ छन्दों की द्वापर संज्ञा, तथा उनमें एकाक्षर की न्यूनता होने पर किल संज्ञा दर्शाई है। यथा—

| छन्दोनाम ग्रक्षरस० अक्षरसं० छन्दोनाम ग्रक्षरसं० ग्रक्षरसं० प्रागायत्री पञ्चक—  कृति (मा) ४ ३ हर्षोका २ १ प्रकृति (प्रमा) ६ ७ शर्षोका (सर्षोका) ६ १ प्रकृति (प्रतिमा) १२ ११ सर्षोका (मर्षोका) १० ६ ग्रिकृति (प्रतिमा) १६ ११ सर्वमात्रा १४ १३ चत्कृति (समा) २० १६ विराद्कामा १८ १७ प्रथम सप्तक—  गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१ ग्रम् सप्तक—  गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१ ग्रम् सप्तक—  गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१ ग्रम् सप्तक—  गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१ ग्रम सप्तक—  गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१ ग्रम सप्तक—  गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१ ग्रम सप्तक—  गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१ ग्रम सप्तक—  गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१ ग्रम सप्तक—  गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१ ग्रम सप्तक—  गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१ ग्रम स्वर्ट (सम्राट्) ३० २६ ग्रम स्वर्ट (सम्राट्) ३४ ३३ ग्रम स्वर्ट (सम्राट्) ३४ ४३ ग्रम स्वर्ट (सम्राट्) ३४ ४१ ४४ ४३ ग्रम स्वर्ट (प्रतिहरू) ४८ ४१ ग्रम स्वर्ट (प्रतिहरू) ४८ ४४ ग्रम स्वर्ट (प्रतिहरू) ४८ ४१ |                      | कृत-छन्द   | त्रेता- | -छन्द द्वापर-          | छन्द     | कलि-छन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रागायत्री पञ्चक—  कृति (मा) ४ ३ हर्षोका २ १ प्रकृति (प्रमा) द ७ वर्षोका(सर्षोका) ६ ५ संकृति (प्रतिमा) १२ ११ सर्षोका (मर्षोका) १० ६ प्रामकृति (उपमा) १६ १५ सर्वमात्रा १४ १३ उत्कृति (समा) २० १६ विराद्कामा १द १७ प्रथम सप्तक—  गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१ उत्कृति २६ २७ सम्राट् (विराट्) २६ २५ प्रमुष्टुप् ३२ ३१ विराट (स्वराट्) ३० २६ वृहती ३६ ३५ स्वराट (सम्राट्) ३४ ३३ पंक्ति ४० ३६ स्वविद्या ३६ ३७ प्रिष्टुप् ४४ ४३ परमेष्ठा(परमेष्ठी) ४२ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | छन्दोनाम             | श्रक्षरस ० | अक्षर   | (सं० छन्दोनाम ग्र      | क्षरसंद  | ग्रक्षरसं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| प्रकृति (प्रमा) द ७ शर्षीका (सर्षीका) १ ६ प्र संकृति (प्रतिमा) १२ ११ सर्षीका (मर्षीका) १० ६ प्रामकृति (उपमा) १६ १५ सर्वमात्रा १४ १३ उत्कृति (समा) २० १६ विराद्कामा १८ १७ प्रथम सप्तक—  गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१ उत्थिक २६ २७ सम्राट् (विराट्) २६ २५ प्रमुद्धुप् ३२ ३१ विराट (स्वराट्) ३० २६ वृहती ३६ ३५ स्वराट (सम्राट्) ३४ ३३ पंक्ति ४० ३६ स्वविश्वनी ३६ ३७ प्रिमेव्हा (प्रस्मेव्ही) ४२ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्राग्गायत्री पञ्चक- | _          |         |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रकृति (प्रमा) द ७ वार्षीका (सर्षीका) १ ६ ५ १ सर्कृति (प्रतिमा) १२ ११ सर्षीका (मर्षीका) १० ६ प्रमिकृति (उपमा) १६ १५ सर्वमात्रा १४ १३ उत्कृति (समा) २० १६ विराद्कामा १द १७ प्रथम सप्तक—  गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१ उत्कृति वरावक् २द २७ सम्राट् (विराट्) २६ २५ प्रमुक्टुप् ३२ ३१ विराट (स्वराट्) ३० २६ वृहती ३६ ३५ स्वराट (सम्राट्) ३४ ३३ पंक्ति ४० ३६ स्वविश्वनी ३६ ३७ प्रिक्टुप् ४४ ४३ परमेव्हा (परमेव्ही) ४२ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कृति (मा) १          | ٧          | ą       | हर्षीका                | D        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सकृति (प्रतिमा) १२ ११ सर्षोका (मर्षोका) १० ६ प्रभिकृति (उपमा) १६ १५ सर्वमात्रा १४ १३ उत्कृति (समा) २० १६ विराद्कामा १८ १७ प्रथम सप्तक—  गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१ उिष्णक् २६ २७ सम्राट् (विराट्) २६ २५ प्रमुष्टुप् ३२ ३१ विराट (स्वराट्) ३० २६ वृहती ३६ ३५ स्वराट (सम्राट्) ३४ ३३ पंक्ति ४० ३६ स्वविश्वनी ३६ ३७ प्रिष्टुप् ४४ ४३ परमेष्ठा (परमेष्ठी) ४२ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रकृति (प्रमा)      | 5          |         |                        | 2.03     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रामकृति (उपमा) १६ १४ सर्वमात्रा १४ १३<br>उत्कृति (समा) २० १६ विराट्कामा १८ १७<br>प्रथम सप्तक—<br>गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१<br>उिष्णक् २६ २७ सम्राट् (विराट्) २६ १४<br>प्रानुष्टुप् ३२ ३१ विराट (स्वराट्) ३० २६<br>बृहती ३६ ३४ स्वराट (सम्राट्) ३४ ३३<br>पंक्ति ४० ३६ स्वविश्वनी ३६ ३७<br>त्रिष्टुप् ४४ ४३ परमेष्ठा (परमेष्ठी) ४२ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |            | 88      |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जत्कृति (समा) २० १६ विराद्कामा १८ १७  प्रथम सप्तक—  गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१  उिष्णक् २६ २७ सम्राट् (विराट्) २६ १५  प्रमुष्टुप् ३२ ३१ विराट (स्वराट्) ३० २६  वृहती ३६ ३५ स्वराट (सम्राट्) ३४ ३३  पंक्ति ४० ३६ स्वविश्वानी ३६ ३७  प्रिष्टुप् ४४ ४३ परमेष्ठा(परमेष्ठी) ४२ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 18         | १५      |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गायत्री २४ २३ राट (ताराट्) २२ २१ छिणक् २६ २७ सम्राट् (विराट्) २६ १४ प्रमुष्टुप् ३२ ३१ विराट (स्वराट्) ३० २६ वृहती ३६ ३४ स्वराट (सम्राट्) ३४ ३३ पंक्ति ४० ३६ स्वविधानी ३६ ३७ त्रिष्टुप् ४४ ४३ परमेष्ठा(परमेष्ठी) ४२ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उत्कृति (समा)        | 70         | 38      | विराट्कामा             | The same |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उिष्णक् २६ २७ सम्राट् (विराट्) २६ २५<br>मनुष्टुप् ३२ ३१ विराट (स्वराट्) ३० २६<br>बृहती ३६ ३५ स्वराट (सम्राट्) ३४ ३३<br>पंक्ति ४० ३६ स्वविधानी ३६ ३७<br>न्निष्टुप् ४४ ४३ परमेष्ठा(परमेष्ठी) ४२ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रथम सप्तक—         |            |         |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जीव्यक् २६ २७ सम्राट् (विराट्) २६ <sup>°</sup> २५<br>प्रमुष्टुप् ३२ ३१ विराट (स्वराट्) ३० २६<br>वृहती ३६ ३५ स्वराट (सम्राट्) ३४ ३३<br>पंक्ति ४० ३६ स्वविश्वनी ३६ ३७<br>त्रिब्टुप् ४४ ४३ परमेव्ठा(परमेव्ठी) ४२ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गायत्री              | 28         | २३      | राट (ताराट)            | 22       | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मनुष्टुप् ३२ ३१ विराट (स्वराट्) ३० २६<br>बृहती ३६ ३५ स्वराट (सम्राट्) ३४ ३३<br>पंक्ति ४० ३६ स्वविधानी ३८ ३७<br>न्निष्टुप् ४४ ४३ परमेष्ठा(परमेष्ठी) ४२ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उिंणक्               | २=         | २७      |                        |          | A STATE OF THE STA |
| बृहती ३६ ३४ स्वराट (सम्नाट्) ३४ ३३<br>पंक्ति ४० ३६ स्वविश्वनी ३८ ३७<br>त्रिब्दुप् ४४ ४३ परमेब्टा(परमेब्टी) ४२ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>भ्रनु</b> ष्टुप्  | 37         | 38      |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पंक्ति ४० ३६ स्वविश्वनी ३८ ३७<br>त्रिब्दुप् ४४ ४३ परमेव्हा(परमेव्ही) ४२ ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 36         | ३४      |                        |          | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | Yo         | 35      | स्वविशानी              | ३८       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जगतो ४८ ४७ ग्रन्तस्या (प्रतिहरा) ४६ ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 88         | ४३      | परमेष्ठा(परमेष्ठी      | ) ४२     | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 m m ( m m o i ) o q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जगती                 | 85         | ४७      | भ्रन्तस्था (प्रतिष्ठा) | ४६       | 8X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

१. इस प्रकरण में ( ) कोष्ठान्तर्गत नाम ऋक्प्रातिशाख्य के अनुसार हैं। देखो-पूर्व प्रकरण।

|                           | कृत-छन्द         | त्रेता-छन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | द द्वा        | पर-छन्दः     | कलि-छन्द    |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| छन्दोनाम<br>द्वितीय सप्तक | <b>अक्षरसं</b> ० | <b>ग्रक्षरसं</b> ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | छन्दोनाम      | ध्रक्ष रसं ० | प्रक्षरसं ० |
| विघृति (म्रतिजगर्त        | र) ५२            | प्रश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रत्न        | χo           | 38          |
| ्वा <del>व</del> वरी      | प्र६             | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ग्रमृत        | 48           | 4.5         |
| श्रव्टि (श्रतिशक्वरी      | ) ६0             | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वृषा          | ሂሩ           | <b>Y</b> 9  |
| ्रयत्यिष्ट (ग्रिष्टि)     | 48               | <b>£</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जीव (शुक्र)   |              | Eq          |
| ग्रंहः (ग्रत्यव्टि)       | ६८               | ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तृप्त (जीव)   |              | व्य         |
| सरित् (धृति)              | ७२               | ७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रस (पयः)      | 90           | 33          |
| सम्पा (श्रतिषृति)         | ७६ ।             | ७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शुक्त (तृप्त) | ७४           | ७३          |
| तृतीय सप्तक—              | Ball to          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Priz.        |             |
| सिन्धु (कृति)             | 50               | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ग्रणं:        | . 95         | 99          |
| सलिल (प्रकृति)            | 48               | द३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | म्र श         | 52           | 58          |
| श्रम्भः (ग्राकृति)        | 55               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ग्रम्भः       | . 4          | 4           |
| गगन (विकृति)              | . 93             | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ग्रम्ब        | 03           | 32          |
| भ्रणंव (संकृति)           | 83               | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वारि          | 83           | <b>£3</b>   |
| म्रापः (अभिकृति)          | 800              | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भ्राप:        | 23           | 69          |
| समुद्र (उत्कृति)          | 808              | 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उदक           | १०५          |             |
|                           | The Barre Barre  | The state of the s |               |              |             |

पूर्वनिर्दिष्ट तीन सप्तकों का ग्रन्यथा विभाग

ब्राचार्य भरत ने उक्त तीनों सप्तकों को क्रमशः दिव्य, दिव्येतर ब्रौर दिव्यमानुष कहा है—

दिव्यो दिव्येतरश्चैव दिव्यमानुष एव च ।१४।११३।। इस प्रकरण की व्याख्या करता हुआ ग्रिभनव गुप्त लिखता है—

'इतिशब्देन प्रकारार्थेन व्याचष्टे दिव्य इति । प्रथम इति स्तोत्र-शस्त्रेषु सप्तानामेव छन्दसां बांहुल्येन दर्शनात् देवस्तुत्यादौ वक्तृष्वयं गण इति । गण इति द्वितीयो दिव्यनिवत्तौ गण इत्यर्थः । तेन मानुषेष् वक्तृष्वयं प्रायेण । तृतीयस्तु दिव्यमानुषेषु च रामादिषु नरपतिषु च ।' भाग २, पृष्ठ २४७ ।

श्चर्यात्—प्रथम गण (सप्तक) का प्रयोग बाहुल्य से स्तोत्रशस्त्रों में ही वेखा जाता है। इसलिये देवों की स्तुति में प्रथमगण का प्रयोग होने से वह 'दिव्य' कहाता है। द्वितीयगण दिव्येतर श्चर्यात् मानुष है। उसका प्रयोग

मनुष्यसम्बन्धी स्तुतियों में ही प्रायः होता है। तुतीयगण दिव्मानुष कहाता है। इसका प्रयोग दिव्य भ्रोर मानुष उभयधर्मा राम ग्राहि नरपतियों में होता है।

यह भरतोक्त विभाग प्रायिक है, यह ग्रिभनव गुप्त की व्याख्या से स्पष्ट है।

ग्रन्य त्रिघा विभाग-- विङ्गल छन्दःसूत्र के व्याख्याता हलायुव ने छन्दों का एक भिन्न त्रिघा विभाग दर्शाया है। वह लिखता है-

'पूर्वेषां छन्दसां वैदिकत्वमेव।इतः प्रभृत्यार्यादीनां चुलिकापर्यन्तानां लौकिकत्वमेव। समान्यादीनामुत्कृतिपर्यन्तानां वैदिकत्वं लौकिकत्वं च।' पिङ्कल-भाष्य ४।८।।

ग्रयात् - पूर्वनिदिष्ट छन्दों (तीनों सप्तकों) का वैदिकत्व ही है। उसके ग्रागे प्रार्था (४।१४) से लेकर चूलिका (४।५२) पर्यन्त छन्दों का लीकि-कत्व ही है। समानी (५१६) से लेकर उत्कृति (७१३०,३१) पर्यन्त छन्दों का वैदिकत्व धीर लौकिकत्व दोनों है।

यह विभाग भी मनन करने योग्य है।

पिङ्गलसूत्र ४।६ तथा उसके व्याख्यान में लिखा है-ग्रा त्रेष्ट्रभाच्च यदाषंम्।

हलायुष--गायत्र्यादित्रिष्टुप्पर्यन्तं यदार्षं छन्दोजातं वैदिके व्या-ख्यातं लौकिके च तत्त्रथैव द्रष्टव्यम् । किंच तदार्षम् ? चतुर्विशत्यक्षरा ग्रष्टावित्यक्षरोष्णिक्, द्वात्रिशदक्षरानुष्टुप्, षट्त्रिशदक्षरा बृहती, चत्वारिशदक्षरा पंक्तिः, चतुरचत्वारिशदक्षरा त्रिष्टुप्।

ग्रयात् — गायत्री से लेकर त्रिष्टुप पर्यन्त जो ग्रावं (ऋषिसंज्ञक) छन्द वैदिक प्रकरण में कहे हैं, उन्हें लोक में भी जानना चाहिये। २४ प्रक्षरों की गायत्री, २८ ग्रसरों की उल्पिक्, ३२ ग्रक्षरों की ग्रनुब्हुप्, ३६ ग्रक्षरों की बृहती, ४० प्रक्षरों की पंक्ति, ४४ प्रक्षरों की त्रिष्टुप्, ये प्रार्थ छन्द हैं।

इस प्रकार वैदिक छन्दों के सामान्य भेदों का वर्णन करके, प्रगले अध्याय में छन्द:सम्बन्धी कतिपय सामान्य परिभाषाओं का निर्देश करेंगे।।

# सप्तम अध्याय

# छन्दःसंबन्धी सामान्य परिभापाएं

गत प्रध्याय में हमने छन्दों के सामान्य भेव वर्शाए । उनके विशेष भेव-प्रभेदों का वर्णन करने से पूर्व उनसे सम्बन्ध रखनेवाली कतिपय सामान्य परिभाषाग्रों का निर्वेश करना ग्रावश्यक है। इसलिये हम इस ग्रध्याय में उन कतिपय परिभाषाग्रों का वर्णन करते हैं।

एक-दो ग्रक्षरों की न्यूनता वा ग्रधिकता से छन्दोभेद नहीं होता

बाह्मण प्रन्यों के प्रवक्ता ग्रौर छन्दःशास्त्रकारों का कथन है कि नियत ग्रक्षरोंवाले छन्दों में एक वा दो ग्रक्षरों को न्यूनता अथवा ग्रधिकता से छन्दो-भेव नहीं होता। ऐतरेय बाह्मण ११६ तथा २।३७ में लिखा है—

न वा एंकाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति न द्वाभ्याम्।

ऐसा ही शतपथ बाह्मण के प्रवक्ता का मत है-

नाक्षराच्छन्दो व्येत्येकस्मान्न द्वाभ्याम् ।१३।२।३।३॥

कोषीतिक ब्राह्मण के प्रवक्ता ने भी लिखा है-

नह्ये काक्षरेणान्यछन्दो भवति न द्वाभ्याम् ।२७।१॥

इन सब का ग्रभिप्राय यही है कि एक वा दो अक्षरों की न्यूनाधिकता से छन्दोभेद नहीं होता।

ग्रक्षरों के न्यूनाधिक्य-द्योतक संकेत—छन्दों में एक वा वो ग्रक्षरों की न्यूनता ग्रथवा ग्राधिक्य होने पर छन्दोभेट न मानने पर भी ग्रावञ्यक होता है कि मन्त्रों की नियत ग्रक्षरसंख्या (कितने न्यून ग्रथवा ग्रधिक हैं) के द्योतनार्थ कुछ न कुछ संकेत किए जार्ये। छन्दः शास्त्र-प्रवक्ताग्रों ने इनके लिये निम्न विशेषणों का प्रयोग वर्षाया है—

एकाक्षरन्यून निचत्'—जब किसी मन्त्र में छन्द के नियत अक्षरों से एक अक्षर न्यून होता है, तब उस एकाक्षर की न्यूनता को प्रदक्षित करने के लिए छन्द के नाम के साथ निचृत् विशेषण लगाया जाता है। यथा—

१. निचृन्निपूर्वस्य चृते: । दै० ब्रा॰ ३।२० ॥

गायत्री —तत्त्वं वितुर्व रे'ण्यं भर्ते हे वस्यं बीमहि । वियो यो नं: प्रचोदयात् ।। ऋ ३१६२।१०॥

इस ऋचा के प्रथम पाद में ८ ग्रक्षरों के स्थान में ७ ग्रक्षर हैं। ग्रतः इस में २३ ग्रक्षर होने से यह निचृद् गायत्री हैं।

अनुष्टुप् - तमित् संखित्व ई महे तं राये तं सुवीये।

स शुक्र उत नंः शकृद् इन्द्रो वसु दर्यमानः ॥ ऋ०१।१०।६॥ इस मन्त्र के द्वितीय पाद में द प्रक्षरों के स्थान में ७ प्रक्षर हैं। ग्रतः इस में ३१ प्रक्षर होने से यह निचृद् ग्रनुष्टुप् है।

इसी प्रकार धन्य छन्दों में भी जानना चाहिये।

भरत मुनि के नाटचशास्त्र १४।१०१-१११ में, तथा जानाश्रयी छन्दो-विचिति में निचृत के स्थान में निवृत शब्द का प्रयोग मिलता है।

द्वचक्षरन्यून विराट्—जब किसी मन्त्र में उसके छन्द के नियत ग्रक्षरों से दो ग्रक्षर न्यून होते हैं, तब उस द्वचक्षर की न्यूनता को प्रकट करने के क लिए उस छन्दोनाम के साथ विराट् विशेषण लगाया जाता है। यथा—

गायत्री -- राजन्तमध्य राणां गोपामृतस्य वीर्दिविम् । -वर्षेमानं स्वे दमें ।। ऋ० १।१।८।।

इस मन्त्र के प्रथम ग्रीर तृतीय पाद में एक-एक ग्रक्षर की न्यूनता है, ग्रर्थात् मन्त्र में २४ ग्रक्षरों के स्थान में २२ ग्रक्षर हैं। ग्रतः यह विराड्-गायत्री है।

अनुष्टुप्—ज्षयमिन्द्रांय शंस्यं वर्षनं पुरु निष्विषे ।

शको यथा सुतेषुंणो रारणंत् सुख्येषुं च ।। ऋ० १।१०।४॥ इस ऋचा के प्रथम ग्रौर चुथं पाद में सात-सात। ग्रक्षर होने से ३२ के स्थान में ३० ग्रक्षर होते हैं। ग्रत: यह विराड् ग्रनुष्टुप् कहाती है।

इसी प्रकार अन्य छन्दों में भी जानना चाहिये।

ऋवप्रातिकास्य १७।२ के अनुसार १ वा २ न्यूनाक्षर छन्दों के लिये निचृत् का ही प्रयोग होता है ।

१. श्लोकारिमका पाणिनीय शिक्षा की 'प्रकाश' टीका के ग्रारम्म में पिञ्जल के दो सूत्र उद्घृत हैं। वहां पिञ्जलसूत्र में 'निवृत्' पाठ है। ग्राग्निपुराण का छन्दोऽनुशासन पिञ्जल के मतानुसार है। उस में भी 'निवृत्' पाठ ही मिलता है। इस से स्ट्रिल सूत्र में निचृत् का निवृत् पाठान्तर भी जानना चाहिये।

एकाक्षर-अधिक भूरिक् — जब किसी मन्त्र में उसके छन्द के नियत अक्षरों से एक ग्रक्षर ग्रधिक होता हैं, तब उस एकाक्षर की ग्रधिकता को व्यक्त करने के लिये उस छन्दोनाम के साथ भूरिक् विशेषण लगाया जाता है। यथा—

गायत्री—मर्श्तः पिर्वतं ऋतुनां पोत्राद् युजः पुंनीतन । यूयं हि का सुंदानवः ।। ऋ० ।।१।१४।२॥

इस मन्त्र के प्रथम चरण में ६ प्रक्षर होने से इसमें २४ के स्थान में २५ प्रक्षर हैं। प्रत: यह मुरिग्गायत्री कहाती है।

अनुष्टुप्—तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् । यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् ॥

इसके प्रथम चरण में ६ ग्रक्षर होने से ३३ ग्रक्षर होते हैं। ग्रत: यह भुरिग् भ्रनुष्टुप् है।

ऋष्प्रातिशास्य १७।२ के अनुसार १ वा २ अधिकाक्षर छन्टों के लिये भी 'भूरिक्' का ही प्रयोग होता है।

इसी प्रकार ग्रन्य छन्दों के विषय में भी समऋना चाहिए।

भरत के नाटचशास्त्र १४।१००, १११ में भूरुक् विशेषण का प्रयोग मिलता है।

े द्विधार अधिक स्वराट्—जब किसी मन्त्र में उसके छन्द के नियत अक्षरों से वो अक्षर अधिक होते हैं, तब उन दो अक्षरों की अधिकता को व्यक्त करने के लिये छन्दीनाम के साथ स्वराट् विशेषण लगाया जाता है। यथा—

अनुष्टुप् - अच्छं ऋषे मार्रतं गणं दाना मित्रं न योषणा ।

विवो वा धृष्णवं स्रोजंसा स्तुता धीभिरिषण्यत ।।ऋ १४२,६४।।

इस ऋचा के प्रथम ग्रीर तृतीय चरण में ६,६ ग्रक्षर हैं। ग्रतः वो ग्रक्षर ग्रथिक (३४) होने से यह स्वराड् अनुष्टुप् कहाती है।

बृहती — वि तंतु यन्ते मधवन् विपृष्टिचतो विष्ो जनान म् । उपमानस्य पुरु रूपमा भंदु वाजुं ने दिंग्ठमूतर्ये ।। ऋ० दार । ४।।

१. भरणाद् मुरिज उच्यते । दै० व्रा० ३।२१।

२. यह भवदेव द्वारा उद्घृत ऋग्वेद खिल के लक्ष्मीसूक्त का मन्त्र है।

०-निर्णयसागर प्रेस बम्बई मुद्रित, पिङ्गल छन्द:सूत्र, पृष्ठ २५।

इस मन्त्र में ३८ प्रक्षर हैं। बृहती के ३६ प्रक्षरों से दो प्रक्षर प्रधिक हैं। ग्रत: यह स्वराड् बृहती है।

इसी प्रकार अन्य छन्दों के विषय में भी समऋना चाहिये।

उक्त विशेषणों से सम्बद्ध मीमांस्य विषय—उपर्युक्त विशेषणों से सम्बद्ध तीन विषय प्रधानहृत से मीमांस्य हैं । वे निम्न हैं—

- १—ितचृद् भ्रादि विशेषणों का सम्बन्ध केवल वैदिक छन्दों तक ही सीमित है, भ्रथवा लौकिक छन्दों में भी इनका प्रयोग होता है?
- २—वैदिक छन्दों में गद्य ग्रोर पद्य रूप सभी छन्दों के साथ निचृत् ग्रादि का सम्बन्ध होता है, ग्रयवा केवल गद्य छन्दों के लिए ही इनका प्रयोग हो सकता है ?

निचृत् ग्रादि का व्यवहार लोक में भी—जानाश्रवी छन्दोविचिति-कार और भरतमुनि (नाटच० प्र०१४) के मत में निचृत् ग्रादि का प्रयोग लोकिक छन्दों में भी होता है।

३—गायत्री ग्रांवि छन्दों में उत्तरोत्तर चार-चार ग्रक्षरों की वृद्धि होती है, यह हम गत ग्रध्याय में लिख चुके हैं। तवनुसार किसी मन्त्र में दो छन्दों की मध्यवर्ती ग्रक्षरसंख्या होने पर सन्देह होता है कि वह मन्त्र पूर्व छन्द का 'स्वराट्' रूप माना जाए, ग्रथवा उत्तर छन्द का 'विराट्' रूप ? यथा—

गायत्री के २४ ग्रक्षर होते हैं, ग्रौर उप्णिक् के २८ । यदि किसी मन्त्र में २६ ग्रक्षर हों,तो सन्देह होगा कि यह द्वचक्षर-ग्रक्षिक स्वराड् गायत्री है, ग्रयवा द्वचक्षर न्यून विराड् उष्णिक्?

इन सभी मीमांस्य विषयों की मीमांसा भ्रागे ययास्यान की जाएगी

निचृद् ग्रादि का क्षेत्र —ऋ १ प्रातिशास्य - स्पास्याता उव्वट के मतानुसार निचृद् ग्रादि का क्षेत्र तीनों सप्तकों के २१ छन्दों तक व्याप्त है। (व्र० — ऋक् प्राति टीका १७।१॥ ऋ इसर्वानुक्रमणी - व्यास्याता षड्गुर क्षिव्य के मत में यह गायत्र्यादि प्रथम सप्तक तक ही सीमित है — गायत्र्यादिसप्तानामेव भवति।

राङ्कमती—किसी भी छन्द में कोई सा भी पाद पांच ग्रक्षर का हो, तो वह छन्द 'शङ्कुमती' विशेषण से विशिष्ट होता है । यथा—

१. पिङ्गल छन्दःसूत्र-'एकस्मिन् पञ्चके छन्दः शङ्कुमती' ।३।५५॥

गायत्री — त्वमंग्ने युज्ञानां होता (१) विश्वेषां हितः (२)। दे वेभिमानुंषे जनें (३)।। ऋ० ६।१६।१।।

इस ऋचा में निदानसूत्रकार पतञ्जलि के मत में द्वितीय चरण (विश्वेषां हितः) पांच प्रक्षर का है।

उिष्णक् — उतासो दैवदिति (१) रुख्यतां नाम उग्नः (२) । उद्यन्तमवतो (३) वृद्धश्रवसः (४)॥

यह मन्त्र 'भवदेव' द्वारा उद्धृत है । दसके चतुर्य पाद में पांच श्रक्षर हैं । श्रनुष्टुप्—िष्तुं नु स्तोंषं (१) मृहो धुर्माणुं तिर्विषीम् (२) ।

यस्यं त्रितो व्योजंसा (३) वृत्रं विपर्वमुदंयंत् (४)।।ऋ० १।१८७।१।। इस ऋचा के प्रथम चरण में पांच ग्रक्षर हैं।

ककुम्मती किसी भी छन्द में कोई एक पाद छ: ग्रक्षरों का हो, तो वह छन्द 'ककुम्मती' विशेषण से विशिष्ट कहाता है। यया— ग्रमुष्टूप्—स पूर्व्यों महानं। (१) वेन: ऋतुभिरानजे (२)।

यस्य द्वारा मनुं विवता (३) दे वेषु धियं आनुषे (४) ॥ऋ०८।६३।१॥

इस ऋचा में प्रथम चरण ६ ग्रक्षरों का है।

बृहती - इन्द्रं याहि मत्सु (१) चित्रेण देवरोधसा (२)।

स यो न: प्राप्त्युदर (३) सपीतिभिरा सोमेभिक्क स्थिरम्(४)।।

यह मन्त्र भी 'भवदेव' द्वारा उद्धृत है। इसके प्रथम पाद में ६ ग्रक्षर हैं।

पिपीलिकमध्या—िजस तीन पादवाले (गायत्री-उिष्णक्, क्वचित्

ग्रनुष्टुप् ग्रौर बृहती) छन्द में मध्य का पाद ग्रन्य पादों की ग्रपेक्षा छोटा हो,

वह छन्द 'पिपीलिकमध्या' विशेषण से विशिष्ट होता है। यथा—

१. 'ग्रब्टाक्षर[पाद:] ग्रापञ्चाक्षरताया: प्रतिकामित — विश्वेषां हित इति'। पृष्ठ १।

२. 'भवदेव' सम्भवत: पिञ्जल छन्द:सूत्र का व्याख्याता है। निर्णयसागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित छन्द:सूत्र में इसके ध्रनेक उद्धरण दिये गये हैं। प्रकृत विषय में पृष्ठ २३ देखें।

३. विङ्गलछन्दःसूत्र — 'षट्के कंकुम्मती' ।३।४६।।

४. पिङ्गलछन्दःसूत्र—'त्रिपाद् ग्रणिष्ठमघ्या पिपीलिकमध्या' ।३।५७।।

गायत्री — नृभिर्येमानो हंय्यं तो (१) विचक्षणो (२)।

राजां देवः संमुद्रियः (३)।। ऋ० ६।१०७।१६।।
इस मन्त्र में मध्यम पाद में चार ग्रक्षर हैं।

उिष्णक् —हरी यस्य सुयुजा विद्व'ता (१) वेरवुं न्तानु कोपां (२)। ज्ञा जभा रुजी न के किना पतिदेन् (३)।। ऋ० १०।१०५।२।।

इस मन्त्र के मध्यम पाद में सात श्रक्षर हैं, श्रीर प्रथम तथा तृतीय में क्रमज्ञः १० ग्रीर ११ हैं। अतः मध्यम पाद के छोटा होने से यह पिपीलिक-मध्या उष्णिक है।

अनुष्ट्रप् —पर्ये षु प्रधन्व वार्जसातये (१) परिवृत्राणि सक्षणिः (२)।
द्विषास्तरध्यां ऋणया न ईयसे (३)।। ऋ० ६।११०।१।।

इस त्रिपाद् अनुष्टुप के मध्य (द्वितीय) पाद में प्रक्षर हैं। बृहती—अवीभोवीरमध्यसीमदेषुगाय (१) गिरे सहां विचेतम् (२)।

इन्द्रं नाम शून्यं शािकनं वची यथा (३) ॥ यह मन्त्र भी 'भवदेव' द्वारा उद्धृत है। इसके मध्यम पाद में केवल ७ अक्षर हैं।

यवमध्या— जिस तीन पांदवाले छन्द का मध्यम पाद ग्रधिक ग्रक्षरों का हो, ग्रौर प्रथम तथा तृतीय पाद में ग्रल्प ग्रक्षर हों, वह 'यवमध्या' विशेष् षण से विशिष्ट होता है। यथा—

गायत्री—मिमीहि क्लोकंमास्यें (१) पूर्जन्यं इव ततनः (२)। गायं गायत्रमुक्त्र्यंम् (३)॥ ऋ० १।३८।१४॥

- १. तिपीलिका च्योंटी को कहते हैं। उसके ग्रागे-पीछे के दोनों भाग स्थूल होते हैं, मध्य भाग पतला होता है। इसलिये जिस त्रिपाद् छन्द का मध्य भाग न्यून ग्रक्षरों का हो, उसे उपमा से पिपीलिकमध्या कहा जाता है। द्र०—निरुक्त ७।१३ विपीलिकमध्येत्यौपिमकम्'।। दै०न्ना० में भी यही निर्वचन है।
- २. पिङ्गलछन्द:सूत्र 'विपरीता यवमध्या' (३।५६)। यव के दोनों ग्रोर के भाग पतले होते हैं, ग्रीर मध्य का स्थूल। इसी प्रकर जिस छन्द के ग्रागे-पीछे के पाद ग्रल्पाक्षरों के हों, ग्रीर मध्य के पाद में ग्रधिक ग्रक्षर हों, उसे उपमा से 'यवमध्या' कहते हैं।

इस मन्त्र के प्रथम और तृतीय चरण में सात सात श्रक्षर हैं, मध्यम पाद में क श्रक्षर हैं।

उिष्णक् — सुदे वः संमहासित (१) सुवीरों नरी मस्तः समत्यः (२)।
यं त्रायंध्वे स्याम ते (३)।। ऋ० ४।४३।१४।।

इसके द्वितीय पाद में ११ श्रक्षर हैं। प्रयम में ५ श्रीर तृीय में ७ श्रक्षर हैं। इस प्रकार यह यवमध्या उष्णिक है।

इसी प्रकार त्रिपाव् अनुब्दुष् और त्रियाद बृहती में भी जानना चाहिये ।

ये शङ्कुमती, ककुम्मती, पिपीलिकमध्या ध्रौर यवमध्या नामक छन्दोभेद पादबद्ध ऋङ्मन्त्रों में भी प्रयुक्त होते हैं। गद्यमन्त्रों में पाद के स्रभाव के कारण इनका प्रयोग नहीं हो सकता।

अक्षर-गणना से संबद्ध व्यूह तथा इयादि-भाव

पादबद्ध ऋड्मन्त्रों के प्रक्षरों की गणना करते समय जब आस्त्रविहित पादाक्षर-संख्या पूर्ण नहीं होती, तब पादाक्षर-संख्या की पूर्ति के लिये उस पाद में श्रुत किसी सन्धिविशेष के व्यह, प्रथवा किसी संयुक्त य-व के स्थान में इय-उन की कल्पना की जाती है। यथा —

ट्यूह का लक्षण - मन्त्र में सिद्ध सिन्धियों को तोड़कर दो स्वतन्त्र प्रक्षरों की कल्पना को 'व्यूह' कहते हैं।

व्यूह-स्थान — पादाक्षर की पूर्ति के लिये किन सन्धियों का व्यूह करना चाहिए, इसका स्पट्टीकरण ग्राचार्य शौनक ने इस प्रकार किया है—

व्यूहेदेकाक्षरीभावान पादेषूनेषु सम्पदे । क्षेप्रवर्णाश्च संयोगान व्यवेयात् सद्गैः स्वरैः॥१७।०२,२३।।

श्रर्थात्—पाद में ग्रक्षर-संख्या की न्यूनता होने पर उसकी सम्पद् = पूर्णता के लिये एकाक्षरीभाव ( = सवणंदीर्घ, गुणवृद्धि, पूर्वरूप) संधियों का व्यूहन करे, ग्रीर क्षेत्र वर्ण ( = ग्रांतस्य वर्ण) के संयोगों को तत्सदृज्ञ स्वरों से व्यव-षानयुक्त करे।

कात्यायन ने भी ऋष्सर्वानुक्रमणी के ग्रारम्भ में लिखा है— पादपूरणार्थं तु क्षेप्रसंयोगेकाक्षरीभावान् व्यूहेत्।

ब्र्बात्—पाव की पूर्ति के लिए क्षेत्रसंयोग तथा एकाक्षरीभाव का व्यूहन करे।

एकाक्षरीभाव का व्यूह—जिन दो ग्रक्षरों = स्वरों की सन्धि होकर एक ग्रक्षर हो जाता है, उसे एकाक्षरीभाव सन्धि कहते हैं। पाणिनीय वैया-करणों के मतानुसार तीन प्रकार का एकाक्षरीभाव होता है - सवर्णदीर्घरूप, गुणवृद्धिक्षंप और पूर्वरूप।

सवर्णदीर्घ-सास्माके भिरे तरी न शूबेः । ऋ० ६।१२।४।।

यह त्रिष्टुप्छन्दस्क मन्त्र का प्रथम चरण है। त्रिष्टुप् के चरण में ११ ग्रक्षर होने चाहिएँ, परन्तु यहाँ हैं १० ग्रक्षर । ग्रतः एकाक्षर की न्यूनता की पूर्ति के लिये सास्माके भि० में विद्यमान सवर्णदीर्घ सन्त्रि का व्यूह करके सा ग्रास्माकेभि० इस प्रकार पाठ स्वीकार करने से इस चरण में ११ प्रक्षर उपपन्न हो जाते हैं।

गुणवृद्धि-वायवायाहि दर्शतेमे सोमा घरङ्कृताः । ऋ० १।२।१॥

ये गायत्र मन्त्र के दो चरण हैं। द्वितीय चरण के प्रारम्भिक इसे पद की इकार का प्रथम पाद के दर्शत पद के आ के साथ गुणरूप सन्धि होने से द्वितीय चरण में सात ही ब्रक्षर रह जाते हैं, चाहिएं आठ । ब्रतः यहाँ भी गण-रूप सन्धि दर्शतेमे का दर्शत इमे व्यूह करने से द्वितीय चरण में आठ प्रक्षर उपपन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार वृद्धि-संधि में भी समऋना चाहिए।

'पूर्वरूप-स नं: पितेवं स्नवेडग्ने' सूपायनो भव । ऋ० १।१।६।।

ये भी गायत्र मन्त्र के दो पाद हैं। यहाँ भी द्वितीय पाद के आरम्भ के अगने पद के अकार का पूर्व रूप हो जाने से इस पाद में सात ही अक्षर रहते हैं। इसलिए यहाँ भी द ग्रक्षरों की पूर्ति के लिये सूनवेऽग्ने में श्रुत पूर्वरूप सन्धि का सूनवे अग्ने इस प्रकार व्यूह किया जाता है।

क्षीप्रवर्ण-संयोग का व्यवधान वा व्यूह—ग्राचार्य शौनक क्षेप्रवर्ण-संयोग में क्षेत्र = ग्रन्तस्य वर्णं से पूर्व स्वसदृज्ञ स्वर से व्यववान मानता है, ग्रौर कात्यायन क्षेत्रसंयोग में व्यूह की कल्पना करता है। यथा-

त्र्यम्बकं यजामहे । ऋ० ७।५६।१२।।

यह श्रानुब्द्भ मन्त्र का प्रथम चरण है। श्रत: इसमें श्राठ श्रक्षर होने चाहिएँ, परन्तु हैं सात । ग्रतः यहाँ त्र्य में त्रिय इस प्रकार इ का व्यवधान ध्यथवा त्रिग्र ऐसा व्यूह करने से इस पाद में भी घाठ ग्रक्षर उपपन्न हो जाते हैं।

शौनक ग्रीर कात्यायन के मतों में भेद-हमने क्षेत्रसंशेग का जो

उदाहरण दिया है, उसमें दोनों के मत में विशेष ग्रन्तर नहीं पड़ता। चाहे त्र्य मैं य से पूर्व इ का व्यवघान त्रिय मानें, ग्रथवा त्रिग्र ऐसा व्यूह करें, ग्राट ग्रक्षर बन जाते हैं।

शौनक-वचन के व्याख्याताओं में मतभेद—हमने शौनक के जो वचन पूर्व उद्धृत किए हैं, उनकी ब्याख्या में व्याख्याकारों का मतभेद है। कई व्य-ख्याकारों का मत है कि जहां क्षेप्र (यण्) सन्ध होने से दो प्रक्षरों के स्थान में एकाक्षरीभाव (त्रि + अ = त्र्य) हो जाता है, वहां व्यूहेदेकाक्षरी-भावान् सूत्र से व्यह करके वर्णसम्पत्ति ( = संख्या की पूर्ति) करनी चाहिए। इन व्याख्याकारों के मत में त्र्यम्बकम् में व्यूहेदेकाक्षरीभावान् सूत्र से व्यूह (त्रि प्र) होगा। इसिलिये ये व्याख्याता क्षेप्रवर्णाश्च सूत्र की व्याख्या में लिखते हैं — जहां विना क्षेप्र सिच्च के क्षेप्रवर्णों का संयोग हो, वहां क्षेप्रवर्णीं च सूत्र से सवृशस्वर का व्यवधान करना चाहिये। इसिलिये क्षेप्रवर्णीं रच सूत्र का उदाहरण होगा—

### गोर्न पर्व विरंदा तिरक्चा। ऋ० १।६१।१२।।

यह त्रिष्ट्रप्छन्वस्क मन्त्र का एक चरण है। ग्रतः इसमें ग्यारह ग्रक्षर होने चाहिएँ, परन्तु हैं दस। ग्रतः ग्यारह ग्रक्षर की पूर्ति के लिए पर्व पर में श्रूयमाण वें क्षेत्रसंगोग में व से पूर्व सदृश स्वर उ का व्यवधान करके पर्व को परुव बनाकर ग्रक्षर-गणना करनी चाहिए। इस प्रकार उ का व्यवधान करने से इस चरण में ग्यारह ग्रक्षर उपपन्न हो जाते हैं।

कात्यायन ने सद्वावर्ण-व्यवधान पक्ष का निर्देश नहीं किया । वह ज्वल व्यूहन का ही विधान करता है । व्यूहन = (सन्धिच्छेद) वहीं होता है, जहाँ सन्धि हुई हो । ग्रतः कात्यायन के मत में वं में व्यूहन न होगा ।

इय ग्रादि भाव—ग्राचार्य पिङ्गल ने पादाक्षर की पूर्ति के लिए इय-उव भाव की कल्पना करने का विधान किया है। यथा—

### इयादिपूरणः ।३।२।।

ग्रर्थात्—पाद की पूर्ति के लिए इय-उव की कल्पना करनी चाहिए।
पिञ्जलमतानुयायी जयदेव—पिञ्जल के मत का अनुसरण करते हुए
जयदेव ने भी इय ग्रावि से ही पाद-पूर्ति मानी है।

पिङ्गल ग्रौर जयदेव ने ग्रपने शास्त्र में इस बात का यत्किञ्चित् भी

१. देखिए उक्त सूत्रों की उन्वट की न्याख्या ।

संकेत नहीं किया कि पादपूर्ति के लिए इय ग्रादि भाव किस स्थान पर किए जाएँ? इसी प्रकार ग्रादि शब्द से केवल उन भाव का ही संग्रह इब्ट है, श्रयवा शौनक ग्रादि द्वारा स्वीकृत व्यूह का भी। पिङ्गल के व्याख्याता हलायुंघ ने भी कुछ संकेत नहीं किया। जयदेव के टीकाकार हर्षट ने केवल उव-भाव का संग्रह दर्शाया है।

टीकाकारों द्वारा उदाहृत मन्त्र—पिङ्गल ग्रौर जयदेव के छन्द:शास्त्रों के व्याख्याकारों ने सूत्र की व्याख्या में तत्सिवतुर्वरेण्यम् यह गायत्र पाद उद्धृत किया है। उनके मतानुसार वरेण्यम् को वरेणियम् मानने से पादाक्षर की पूर्ति हो जाती है।

उव-भाव — इसी प्रकार पादाक्षर की पूर्ति के लिए उव-भाव द्वारा तन्वम् के स्थान में तनुवम्, स्वः के स्थान में सुवः म्रादि की प्रकल्पना की जाती है।

हर्षट का गूढ़ संकेत—जयदेव के छन्द:बास्त्र के व्याख्याता भट्ट मुकुल के पुत्र हषट ने इय-उव भाव क्यों करना चाहिए, इसके विषय में एक गूढ़ संकेत किया है। वह लिखता है—

'यथा क्वचिद् यागे चतुर्विशत्यक्षरया गायत्र्या स्तोत्रे कर्तव्ये त्रयो-विशत्यक्षरया तन्न कृतं स्यात्, इत्याशङ्क्याह —ग्रार्षं पादिमयादिना ।' (३।१,२,३)।

भ्रयात् — किसी याग में २४ भ्रक्षरवाली गायत्री से स्तोत्र लम्पन्न करने पर २३ भ्रक्षरों की ऋषा से वह स्तोत्र सम्पन्न न होगा। इसलिए इय-उव द्वारा चौबीस भ्रक्षरों की कल्पना करनी चाहिए।

हमारे विचार में हर्षट का लेख ठीक है, श्रीर सम्भवतः व्यूह की कल्पना के मूल में भी यही बात निहित हो। इस संकेत का गहरा जनुशीलन करने से व्यूह तथा इय ग्रादि भाव के कल्पनाविषयक तत्व समक्ष में ग्रायें।

व्युह तथा इयादि भाव से सम्बद्ध ग्रन्य विषय — उक्त प्रक्षरगणना

१. यह ज्यान रहे कि 'ज्यूह' अथवा 'इय' आदि के द्वारा वढ़े हुए अक्षरों का उच्चारण नहीं किया जाता। ज्यूह तथा इयादि भाव की कल्पना तो केवल अक्षरगणना की पूर्ति के लिये ही की जाती है। ग्रत: मन्त्र के पाठ में यथाश्रुत अक्षरों का ही उच्चारण करना चाहिये। ग्रर्थात् पिज़ल के उक्त सूत्र के आचार पर 'वरेण्यम्' को 'वरेणियम्' पढ़ना ग्रजुद्ध है।

से सम्बद्ध व्यूह (=सिन्धि-विच्छेद) तथा इयादि भाव से सम्बद्ध निम्न मीमांस्य विषय हैं—

१ — ब्यूह तथा इयादि भाव की कल्पना के विना भी जब शुद्ध (यथाश्रृत) ग्रक्षरगणना के अनुसार छन्दोनिर्देश सम्भव है, तब बाह्मणग्रन्थों तथा सर्वानु-क्रमसूत्रों में ऐसे छन्दों का निर्देश क्यों किया जाता है, जिनमें पादाक्षर की पूर्ति के लिए ब्यूह ग्रादि की कल्पना करनी पड़ती है ?

२ — जिन छन्दों में व्यूह ग्रादि करने पर भी पादाक्षर की पूर्ति का संभव नहीं, ऐसे छन्दों का ताह्मणों के प्रवक्ता ग्रीर सर्वानुक्रमसूत्रों के रचियताग्रों ने निर्देश क्यों किया ?

इन विषयों की विशव मीमांसा हम ग्रागे यथास्थान करेंगे । इस प्रकार इस ग्रध्याय में छन्द:सम्बन्धी कृतिपय सामान्य परिभाषाग्रों का निर्देश करके ग्रगले ग्रध्याय में केवल अक्षरगणनानुसारी देव ग्रादि छन्दों के विषय में लिखा जाएगा।।

# अष्टम अध्याय

## केवल अन्तर-गर्गनानुसारी दैव आदि छन्द

षष्ठ प्रध्याय के आरम्भ में हमने वैदिक छन्दों के दो प्रधान भेदों का निर्देश किया है। वे भेद हैं — केवल अक्षरगणनानुसारी श्रीर पादाक्षर-गणनानुसारी। इन दो प्रकार के छन्दों में से इस अध्याय में हम 'केवल अक्षरगणनानुसारी छन्दों के भेद-प्रभेदों का वर्णन करेंगे।

केवल ग्रक्षरगणनानुसारी छन्दों के भेद —केवल ग्रक्षरगणनानुसारी छन्दों के निम्न भेद हैं —

दैव, ग्रासुर, प्राजापत्य, ग्राषं, याजुष, साम्न, ग्राचं, ब्राह्म ।

उक्त छन्दों के दो विभाग—उक्त दैव ग्रादि ग्राठ छन्दों के दो प्रधान विभाग हैं। प्रथम—देव, ग्रापुर,प्राजापत्य ग्रीर ग्रावं छन्दों का चतुष्क। तथा द्वितींय—याजुष, साम्न, ग्रार्च ग्रीर ब्राह्म का चतुष्क।

प्रथम चतुष्क के दैव आसुर शौर प्राजापत्य तीनों छन्दों के मिलकर जितने श्रक्षर होते हैं, उतने ही श्रक्षर इस चतुष्क के श्रावं छन्द में होते हैं। इसी प्रकार द्वितीय चतुष्क के याजुष साम्न श्रौर श्राचं छन्दों के मिलकर जितने श्रक्षर होते हैं, उतने ही श्रक्षर इस चतुष्क के ब्राह्म छन्द में होते हैं (ग्रागे उद्धृत कोष्ठकों में श्रक्षरसंख्या देखें)। इसी श्राधार पर ये छन्द दो चतुष्कों. में विभक्त होते हैं।

दैव श्रादि छन्दों का प्रथम द्वितीय सप्तक के साथ संबन्ध—दैव श्रादि केवल श्रक्षरगणनानुसारी छन्द पूर्व श्रध्याय में निर्दिष्ट चार वर्गों के २६ छन्दों में से प्रथम श्रोर द्वितीय सप्तक के ही माने जाते हैं। परन्तु इस विषय में छन्दः प्रवक्ताओं में पर्याप्त मतभेद हैं। यथा—

प्रथम चतुष्क — पिङ्गल-छन्दःसूत्र, ऋक्प्रातिशास्य, उपनिदानसूत्र ग्रौर जयवेवीय छन्दःशास्त्र में प्रथम चतुष्क के दैव ग्रादि छन्द केवल प्रथम सप्तक (गायत्री ग्रादि) के दर्शाए गए हैं। ब्राह्मणग्रन्थ भी इसी पक्ष का ग्रनुमोदन करते हैं। परन्तु निदानसूत्र में प्रथम चतुष्क के दैव ग्रादि छन्द द्वितीय सप्तक (ग्रतिजगती ग्रादि) के भी माने गये हैं।

१. पृष्ठ दद।

२. इस विषय की विवेचना इसी भ्रष्याय में भ्रागे विस्तार से की जाएगी।

११३

द्वितीय चतुष्क —द्वितीय चतुष्क के याज्य प्रादि छन्दों का निर्देश निदीनसूत्र में नहीं है। ऋषप्रातिशास्य, पिङ्गलसूत्र, उपनिदानसूत्र और जयदेव के छन्द:शास्त्र में याजुष ग्रादि भेद प्रथम सप्तक के दर्शाए गए हैं।

ऋक्सर्वानुक्रमणी में देव ग्रादि छन्दों का ग्रभाव-कात्यायन ने ऋक्सर्वानुक्रमणी में जिन छन्दों का निर्देश किया है,वे याज्ञिक सम्प्रवायानुसारी छन्द हैं। याज्ञिक सम्प्रदाय के ग्रनुसार पद्य = ऋङ्मन्त्रों में केवल ग्रक्षर-गणनानुसारी छन्दों का ग्राश्रय कहीं नहीं लिया जाता । ग्रतः कात्यायन ने इन दैव स्रादि छन्दों का निर्देश नहीं किया। शौनक तया गार्ग्य स्रादि स्राचार्य ऋङ्मन्त्रों में भी केवल प्रक्षरगणनानुसारी छन्दों का निर्देश युक्त मानते हैं। श्रत: एव उन्होंने ग्रपने ऋङ्मन्त्रों के छन्दोबोबक ग्रन्थों में देव ग्रादि छन्दों का वर्णन किया है।

## देव ग्रादि छन्दों के सामान्य लक्षण

दैव म्रादि छन्दों की सोदाहरण ब्याख्या लिखने से पूर्व हम इन छन्दों के सामान्य लक्षण लिखते हैं। यत: ग्रगले प्रकरण में देव ग्रादि नाम गायत्री म्रादि स्त्रीलिङ्ग शब्दों के साथ प्रयुक्त होंगे, छत: इनका निर्देश यथास्थान देवी श्रादि स्त्रीलिङ्ग छप में भी किया जाएगा ।

दैव — इस छन्द का म्रारम्भ १ म्रक्षर से होता है, म्रीर इसमें उत्तरोत्तर एक-एक ग्रक्षर की वृद्धि होती जाती है। तदनुसार गायत्री १, उष्णिक २, अनुष्टुप् ३, बृहती ४, पंक्ति ४, त्रिष्टुप् ६, ग्रीर जगती ७ प्रक्षरों की होती है। पतञ्जलि के मत में यह ग्रक्षरवृद्धि द्वितीय सप्तक में भी होती है।

आसुर — इस छन्द का ग्रारम्भ १५ ग्रक्षरों से होता है। यह वेव छन्द का प्रतिद्वन्द्वी है। प्रतः इसमें उत्तरोत्तर एक-एक ग्रक्षर का हास होता है। तदन्सार गायत्री १४,उष्णिक् १४, प्रनुष्टुप् १३, बृहती १२,पंक्ति ११, त्रिष्टप् १०, थौर जगती ६ प्रक्षरों की होती है। पतञ्जील के मत में द्वितीय सप्तक के छन्दों के भी ग्रासुर भेद होते हैं, ग्रीर उनमें भी उत्तरोत्तर एक-एक ग्रक्षर का ह्वास होता है।

प्राजापत्य-इस छन्द का आरम्स प अक्षरों से होता है, और उत्तरोत्तर इसमें चार-चार प्रक्षरों की वृद्धि होती है। यथा-गायत्री ८, ज्िष्णक् १२, अनुष्टुप् १६,बृहती २०,पंक्ति २४, त्रिष्टुप् २८, और जगती ३२ अक्षरों की ।

१. इस विषय की विवेचना ग्रागे की जायेगी।

२. अनेक प्राचीन छन्दं:प्रवक्ता ऋङ्मन्त्रों में दैव ग्रादि छन्दों का निर्देश युक्त मानते हैं। इसकी सोदाहरण विश्वद मीमांसा ग्रागे की जाएगी।

पतञ्जिल के मत में द्वितीय सप्तक के छन्दों में भी इसी प्रकार उत्तरोत्तर चार-चार प्रक्षरों की वृद्धि होती है।

ग्रार्थ—इस छन्द की ग्रक्षरसंख्या स्ववर्गीय देव, ग्रासुर ग्रोर प्राजापत्य छन्दों के सिम्मिलित ग्रक्षरों के बरावर होती है। तदनुसार ग्रार्थी गायत्री २४, उिष्णक् २८, ग्रन्ष्टुप् ३२, बृहती ३६, पंक्ति ४०, त्रिष्टुप् ४४, ग्रोर जगती ४८ ग्रक्षरों की होती है। पतञ्जलि के मत में यह छन्दोभेद उत्तर सप्तक में भी माना जाता है।

पद्य-छन्द आर्ष के भेद—ऋक् (पादबद्ध) मन्त्रों के जितने प्रकार के छन्द हैं, वे सब इस आर्ष छन्द के ही भेद हैं। शौनक ने ऋक्प्रातिशाख्य में लिखा है—

ऋषीणां तुत्रयो वर्गाः सप्तकाः, ... ...। १६।१४॥ ऋषिच्छन्दांसि ।१६।१४॥

अर्थात् — ऋषिछन्द के सात-सात के ३ वर्ग हैं ....। [यहाँ से धागे] ऋषिछन्दों के भेद-प्रभेदों का वर्णन होगा।

पिंगल के मत में आर्ष छन्द लोक में भी प्रयुक्त होते हैं, यह हम गत अध्याय के अन्त में लिख चुके हैं।

याजुष—यह छन्द आर्ष छन्द के एक पाद (चरण) के बराबर माना गया है। तदनुसार इस छन्द का आरम्भ ६ अक्षरों से होता है, और उत्तरो-त्तर एक-एक अक्षर की वृद्धि होती है। अर्थात् गायत्री ६,उष्णिक् ७, अनुब्दुप् ८, बृहती ६, पंक्ति १०, त्रिब्दुप् ११, और जगती १२ अक्षरों का होता है।

सामन — यह छन्द आषं छन्द के दो पादों के बराबर होता है। आतः इसका आरम्भ १२ अक्षरों से होता है, और प्रत्येक में उत्तरोत्तर दो-दो अक्षर बढ़ते हैं। तदनुसार गायत्री १२, उिष्णक १४, अनुष्टप् १६, बृहती १८, पंक्ति २०, त्रिष्टुप् २२, और जगती २४ अक्षरों का होता है।

आर्च —यह छन्द बार्ष छन्द के तीन पादों के बरावर माना गया है। इसलिए इस छन्द का ब्रारम्भ १८ ब्रक्षरों से होता है, ब्रोर प्रत्येक में उत्तरोत्तर

१. 'तत्पादो यजुषां छन्दः, साम्नां तु हो, ऋचां त्रयः।' ऋक्प्राति० १६।१०।। इसी प्रकार ग्रन्यत्र भी।

२. द्रष्टव्य-याजुष की उपर्युक्त टिप्पणी नं ० १।

तीन-तीन की वृद्धि होती है। तदनुसार गायत्री १८, उिष्णक् २१, अनुष्टुप् २४, बृहती २७, पंक्ति ३०,त्रिष्टुप् ३३, और जगती ३६ अकरों की होती है।

जाह्म — इस छन्द की ग्रक्षरसंख्या ग्रपने चतुष्क की याजुष साम्न ग्रीर भ्राचं छन्दों की सम्मिलित ग्रक्षरसंख्या के वरावर होती है। तदनुसार गायत्री ३६, उष्टिणक् ४२, भ्रनुष्टुप् ४८, बृहती ४४, पंक्ति ६०, त्रिष्टुप् ६६, ग्रीर जगती ७२ ग्रक्षरों की होती है।

इस प्रकार देव ग्रादि छन्दों के सामान्य लक्षण लिखकर ग्रब हम कमशः गायत्री ग्रादि प्रत्येक छन्द के देवी आदि भेदों का सोदाहरण वर्णन करते हैं। इन छन्दों के भेद-प्रभेद के लिए जहां हमें कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं हुग्रा, वहां उदाहरण नहीं दिया है। वैदिक विद्वानों को उनके उदाहरण ढूंढ़ने चाहिएँ।

#### गायत्री छन्दः

दैवी—इस गायत्री में एक श्रक्षर होता है। यथा श्रोम् १। भू:।।

श्चासुरी-इस गायत्री में १५ श्रक्षर होते हैं। यथा-श्चापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूभ ुंवः स्वरोम् । २१ २ ३२ ३२ १२१ १२३ १२ भगो न चित्रो ग्रग्निमंहोना दघाति रत्नम् । साम पू० ५।२।२।३ (उपनिदाने)।।

प्राजापत्या—इस छन्द में द अक्षर होते हैं। यथा—

ज्ययामग्रहीतोऽसि । यजु: द।द (दयानन्दभाष्येर)।।

आर्षी—इन छन्व में २४ ग्रक्षर होते हैं। यथा— ग्राग्निमीं पुरोहितं यज्ञस्यं दे वमृत्विजम् । होतां रत्न्यातंमम् ॥ ऋ० १।१।१॥

याजूषो — इस छन्द में ६ श्रक्षर होते हैं। यथा— ग्रिक्षित् भूयंसीम्। ग्रथदं० १८।४।२७ (बृहत्सर्वा०)।।

१. 'कि छन्द इति । गायत्रं हि छन्द; । गायत्री वं देवानामेकाक्षरा' । गो॰ न्ना॰ १।१।२७॥ 'ग्रोमित्येकाक्षरं त्रह्म, ग्राग्निर्वेवता, त्रह्म इत्याषंम्, गायत्रं छन्द: ।' नारायणोपनिषद् ।

२. यहां दयानन्द भाष्य के 'रामलाल कपूर ट्रस्ट' द्वारा प्रकाशित संस्करण का उपयोग किया गया है।

साम्नी—इस छन्द में १२ ग्रक्षर होते हैं। यथा— जुपुयामगृ'हीतोऽसि मर्काय त्वा। यजः ७।१६(द० भाष्ये)।।

श्रार्ची — इस छन्द में १८ शक्षर होते हैं।

ब्राह्मी-इस छन्द में ३६ ग्रक्षर होते हैं। यथा-

बृह्तस्च वै स रथन्तरस्यं चादित्यानां च विश्वेषां च देवानां प्रियं धार्म भवति तस्य प्राच्यां दिशि । श्रथर्वं० १४।२।४ (बृहत्सर्वा०) ।।

### उष्णिक् छन्दः

दंवी —दंवी उष्णिक् में दो प्रक्षर होते हैं। यथा—

भुवः ।। (म्रों भुव:-प्राणायाम मन्त्र) ।

म्रासुरी-इस उष्णिक् में १४ प्रक्षर होते हैं। यथा-

दूरे चत्तार्य छन्त्सव् गर्हनं यदि नंकत् । यजुः दा४३ (द० भाष्ये)।। प्राजापत्या—इस उष्टिणक् में १२ ग्रक्षर होते हैं । यथा—

एनंसएनसोऽव्यर्जनमसि । यजुः द।१३ (व्र० भाष्ये)॥

आर्थी — इस उव्चिक् में २८ प्रक्षर होते हैं। यथा —

बृहस्पतिमुतस्य देव सोम तु इन्दोरिन्द्रियार्वतः पत्नांवतो ग्रहोरिन्द्रयासम् । यजुः ८१६ (द० भाष्ये) ॥

याजुषी-इस उब्णिक् में ७ ग्रक्षर होते हैं। यथा-

मार्हिर्भ मा पृदांकु: ।। यजुः ८।२३ (द० भाष्ये) ।।

साम्नी—इस उष्णिक् में १४ ग्रक्षर होते हैं। यथा—

म्नु ब्यु कृत्स्येनसोऽवयजनमसि । यजुः द।१३ (द० भाष्ये) ॥

म्राची - इस उडिणक् में २१ प्रक्षर होते हैं। यथा -

जुप्यामगृहीतोऽस्यानीन्द्राभ्यां स्वेष ते योनिरानीन्द्राभ्यां त्वा। यजु० ७।३२ (द० भाव्ये)।।

ब्राह्मी—इस उब्णिक् में ४२ ग्रक्षर होते हैं। यथा —

या वां कज्ञा मधु मत्यश्विता सूनृतांवती । तयां यज्ञं मिमिक्षतम् । जुषुयामगृ हीतोऽस्यश्विक्यां त्वे व ते योनिर्माद्वींम्यां त्वा ।।

यजुः ७११ (द० भाष्ये) ॥

ष्रनुष्ट्रप् छन्दः

दैवी-वैनी अनुष्टुप् में ३ प्रक्षर होते हैं । यथा-हृदयम् । (ग्रों हृदयम्-इन्द्रियस्पर्श मन्त्र)

श्रासुरी--इस श्रनुस्ट्रप् में १३ ग्रक्षर होते हैं। यथा-

प्राणायं में वर्चोदा वर्च से वबस्व । यजु० ७।२७ (द० भाष्ये) ।।

प्राजापत्या-इस अनुष्ट्प में १६ अक्षर होते हैं। यथा-

विव स्वन्नादित्ये व ते सोमपीयस्तिसम्न मत्स्व। यजु:-।५ (व०भाष्ये)।।

अार्षी— इस अनुष्टुप् में ३२ ग्रक्षर होते हैं। यथा-

आर्तिष्ठ वृत्रहृन् रथं युक्ता ते ब्रह्म णा हरीं।

अविचिन् सु ते मनो ग्रावां हुणोतु व्यन्तां ।।यजुःदा३३ (द०भाष्ये)।।

याजुषी--इस अनुत्दृप् में प अक्षर होते हैं। यथा-

जुप्यामगृ हीतोऽसि । यजुः ७।२५ (द० भाष्ये) ॥

साम्नी-इस अनुष्टुप् में १६ अक्षर होते हैं। यथा-

भूतं च भविष्यच्च परिष्कृन्दौ मनी विष्यम् । प्रथर्व ०१५।२।६(बृहत्सर्वा०)।।

ग्रार्ची-इस धन्ष्टुप् में २४ ग्रक्षर होते हैं। यथा-

शुस्भानां लोकाः पितृषदंनाः पितृषदंने त्वा लोक थ्रा सावयामि ॥

ध्रयर्व ०१८।४।६७ (बृहत्सर्वा०) ।।

व्राह्मी—इस प्रनुष्टुप् में ४८ प्रक्षर होते हैं। यथा— प्रवंभृथ तिचुम्पुण तिचे दरसि तिचुम्पुणः । ग्रवं वे वेवें वक्ष तमेनोऽयासिष-मव मत्यें मत्यें कृतं पुक्तराव्णों देवरिषस्पहि ।। यजु॰ ३।४८ (द०भाष्ये) ।। बहुती छन्दः

देवी - देवी बहती में ४ ग्रक्षर होते हैं। यथा-

भूभू वः स्वं: ।। यजु॰ ३।५ (व० भाष्ये) ।।

ग्रासुरी—इस बृहती में १२ ग्रक्षर होते हैं। यंथा— नमों व: पितरः स्वघा वं: पितरः ।। ग्रथवं०१८।४।८५ (बृहत्सर्वा०)।।

प्राजापत्या—इस बृहती में २० ग्रक्षर होते हैं। यथा— अस्माकृष्ट शत्रुन् परि शूर विश्वती दर्मा दंषींब्ट विश्वतः।।

यजु० ८।५३ (द० भाष्ये) !।

आर्थी-इस बृहती में ३६ श्रक्षर होते हैं। यथा-

ग्रापों देवीव हतीविश्वशम्भवो द्याव पृथिवी उरो ग्रन्तरिक्ष । बृहस्पतंये हिवा विषेमु स्वाहां ॥ यज् ० ४।७ (द० भाष्ये) ॥ याज्षी-इस बृहती में ६ प्रक्षर होते हैं। यथा-रक्षोहणं बलगहनम् । यज् ० ४।२३ (द० भाष्ये) ।। साम्नी-इस बहती में १८ ग्रक्षर होते हैं। यथा-्राकं त्वां शुक्र आवू नोम्यह्नी रूपे सूर्यस्य रहिमषु ।। यज् दा४५ (द० भाष्ये)।। ग्राचीं - इस बृहती में २७ ग्रक्षर होते हैं। ब्राह्मी-इस बृहती में ५४ ग्रक्षर होते हैं। यथा-राया व्यक्ष संस्वाधिसों मदेम हृज्येन दे वा यवंसेन गार्व: । तां धे नुं मित्र वरुणा युवं नीं विश्वाहां घत्तमन पस्फुरन्तीमे व ते योनिऋंतायुम्यां त्वा ।। यजु० ७।१० (द० भाष्ये) ।। पंक्ति छन्दः देवी — देवी पंक्ति में ५ ग्रक्षर होते हैं। यथा — तस्य द्वार्त्यस्य । प्रयर्व० १५।१५।१ (बृहत्सर्वा०) ।। म्रासुरी-इस पंक्ति में ११ प्रकार होते है। यथा-सोमांय पितुमंते स्ववा नमः ।। ग्रथर्व० १८।४।७२ (बृहत्सर्वा०)।। प्राजापत्या—इस पंक्ति में २४ ग्रक्षर होते हैं। बया— सोर्दकामृत् सा देवानागंच्छत् तां देवा अंग्नत् सार्धमासे समभवत्।। म्रयर्व ॰ ८।१०। (३) ४ (बृहत्सर्वा ०)।। म्रार्षी — इस पंक्ति में ४० ग्रहार होते हैं। यथा — यस्ते ब्रज्वसनिमं क्षो यो गोसनिस्तस्यं त डुष्टयंजुषः स्तुतस्तोमस्य ज्ञस्तोक्यस्योपहृतस्योहूर्यतो अक्षयामि ।। यजु० ८।१२ (द० भाष्ये)।। याजुषी - इस पंक्ति में १० ग्रक्षर होते हैं। यथा-चुप्यामगृ हीतोऽसीवे त्वां ।। यजु॰ ७।३० (द० माध्ये) ।। साम्नी--इस पंक्ति में २० ग्रहार होते हैं। यथा-वे वस्मं त्वा सिवतुः प्रमु हे ऽश्विनोबिहिम्यां पूज्जो हस्ताम्याम् ।

आर्ची -इस पंक्ति में ३० ग्रहार होते हैं। यथा-

यजु० ४।२२ (द० भाष्ये)॥

जुप्यामगृ हीतोऽस्यादित्येम्यंस्त्वा । विष्णं उद्यायेष ते सोमस्तर् रंक्षस्य मा त्वां दभन् ॥ यजु॰ ८।१ (द॰ भाष्ये) ॥

ब्राह्मी—इस पंक्ति में ६० ग्रक्षर होते हैं । यथा— श्रदित्यास्त्वा मूर्ज्ञनार्जिद्यमि देव्यण्ति पृथिव्या इडायास्पदम्सि श्रतवृत् स्वाहा । श्रम्से रमस्वास्मे ते बन्ध्स्त्वे रायों मे रायो मा वयक्ष रायस्पोबेण वियौषम् तोतो रायः ।। यजु० ४।२२(द० भाष्ये)।।

त्रिष्टुप् छन्दः

देवी—इस त्रिब्दुप् में ६ प्रक्षार होते हैं। यथा— अयो इयन्तितिं।। अथवं० २०।१३०।१८।।

आसुरी—इस त्रिष्टुप् में १० ग्रक्षार होते हैं। यथा—— श्रेशीनां त्वा पत्मुन्नाधू नोमि ॥ यजु० ८।४८ (द० भाष्ये) ॥

प्राजापत्या—इस त्रिब्दुष् में २८ ग्रकार होते हैं । यथा— नास्यास्मिल लोक ग्रायतनं शिब्यते य एवं विदुषा क्रात्ये नार्नति-सृष्टो जुहोतिं ॥ ग्रथर्व० १५।१२।११ (वृहत्सर्वा०) ॥

ग्रार्षी——इस निष्टुप् में ४४ ग्रक्षार होते हैं। यथा—
स्गा वों वेवाः सर्वना ग्रकम् य ग्रांजुग्मेद ए सर्वनं जुषाणाः ।
भरंमाणा वहंमाना हुवी यस्मे वंत्त वसवो वसं िन् स्वाहां।।
यज्ञ ८।१८ (व० भाष्ये)।।

याजुषी—इस त्रिष्टुप् में ११ ग्रक्षर होते हैं। यथा— भुन्दन नां त्वा पत्मुन्नाधू नोमि ।। यजु० ८।४ (द० भाष्ये) ।।

साम्नी—इस त्रिब्दुप में २२ ग्रक्षर होते हैं। यथा— इन्द्रंडच सुम्राड् वर्रणक्च राजा तो ते मुक्षं चौकत्रमं एतम्।। यजु॰ ८।३७ (द० भाष्ये)।।

ग्रार्ची—इस त्रिष्ट्रप् में ३३ ग्रक्षर होते हैं । यथा—
जुपुयामग्रंहीतोऽसीन्द्राय त्वा मुक्त्वांत ए व ते\_
योनिरिन्द्रांथ त्वा मुक्त्वांते ।। यज् ० ७।३८ (द० भाष्ये) ।।

ब्राह्मी—इस त्रिष्टुप् में ६६ ग्रक्षर होते हैं। यथा— द्यां मा लेखीरुन्तरिक्षं मा हिंथसीः पृथ्विया सम्मव।

श्रुष्ट् हि स्वा स्विधितुस्रोतिजानः प्रणिनायं महते सौभंगाय । ग्रतस्त्वं देव वनस्पते-श्रुतवांन्श्रो विरोह सहस्र वल्शा वि वुय<sup>र्</sup> हं हेम ॥ यज् ० ४।४३ (द० भाष्ये) ।। जगती छन्दः दैवी--इस जगती में ७ प्रक्षर होते हैं। यथा --तस्मै घ्रवाय। दिशः । श्रथवं ० १०।४।१३ (बृहत्सर्वा०) । श्रासुरी — इस जगती में १ श्रक्षर होते हैं। यथा — तामांसुन्दीं न्नात्यु श्रारोहत्। ग्रयर्व० १४।३। (बृहत्सर्वा०)। प्राजापत्या —इस जगती में ३२ ग्रक्षर होते हैं। यथा-प्रत्युं व्ट १ रखः प्रत्युं व्टा ग्ररातयो निव्टं व्तु १ रक्षो निव्टं प्ता ग्ररातयः । जुर्वन्तरिक्षमन्देमि । यजुः १।७ (द० भाष्ये) । ग्रार्षी—इस जगती में ४८ ग्रक्षर होते हैं। यथा— पुरुद्स्मो विषु रूप इन्दु रुन्तम हिमानमानञ्ज घीरः । एकंपवीं द्विपवीं त्रिपवीं चतु व्यवीमव्टापदी भुवनानु प्रथन्ता एक्वाहां ।। यजु: ८।३० (द० भाव्ये) । याजुषी-इस जगती में १२ ग्रक्षर होते हैं। यथा-ककनन नि त्वा पत्मुन्ताष् नोमि । यजुः दा४ (द० भाष्ये) ।। साम्नी—इस जगती में २४ ग्रक्षर होते हैं। यथा— मनुंत्वा माता मन्यतामनुं पितान आता सगुम्योऽन सखा सय् ध्यः । यज: ४।२० (द० भाष्ये) । श्रार्ची - इस जगती में ३६ ग्रक्षर होते हैं। यथा-ग्रेष्मविनं मासौ दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञा युज्ञियं च वामदे व्यं चानु तिष्ठतो य एवं वेंद । ग्रथवं० १५।४।६ (बृहत्सर्वा०) । ब्राह्मी —इस जगती में ७२ ग्रक्षर होते हैं। यथा — उद्दिवं १ स्तमानान्तरिकां पृण् दृ १ हंस्व पृथ्विव्यां चु तानस्त्व माञ्तो मिनोतु मित्रावरंणौ घ्र वेण धर्मणा । बृह्य विन त्वा कात्रविन राय-स्योष्विति पर्यहामि । ब्रह्म वृथह क्षत्रं वृथहायु वृथह प्रजां वृथ्हा।

(यजुः ४।२७ द० भाष्ये)।।

#### द्वितीय सप्तक

पतञ्जलि ने निवानसूत्र में प्रथम चतुष्क के देवी, प्रासुरी, प्राजापत्या ग्रौर ग्राणीं भेव द्वितीय सप्तक के छन्दों के भी दर्शाए हैं। इसलिए हम उन के भेद ग्राणों लिखते हैं। यतः निवानसूत्र ग्रौर पिङ्गलसूत्र ग्रादि में द्वितीय सप्तक के नामों में भिन्नता है, इसलिए हम पहले () कोष्ठक में पिङ्गलसूत्रानुसारी, तथा कोष्ठक के बाहर निवानसूत्रानुसारी नामों का उल्लेख करेंगे। यतः इन भेदों का निवेंग्र निवानसूत्र के ग्रातिरिक्त किसी प्रन्थ में नहीं मिलता, इसलिए किसी भी छन्दोनिवेंग्रक ने इन भेदों का निवेंग्र छन्दः प्रसंग में नहीं किया। ग्रतः हम भी यहाँ उनके उदाहरण देने में इस समय ग्रसमर्थ हैं।

### (ग्रतिजगती) विधृति-छन्दः

देवी—इस छन्द में द श्रक्षर होते हैं। श्रासुरी—इस छन्द में भी द श्रक्षर होते हैं। प्राजापत्या—इस छन्द में ३६ श्रक्षर होते हैं। श्रार्जी—इस छन्द में ४२ श्रक्षर होते हैं।

#### (शक्वरी) शक्वरी-छन्दः

देवी — इस छन्द में ६ ग्रक्षर होते हैं। श्रासुरी — इस छन्द में ७ ग्रक्षर होते हैं। प्राजापत्या — इस छन्द में ४० ग्रक्षर होते हैं। श्रार्षी — इस छन्द में ५६ ग्रक्षर होते हैं।

#### (म्रतिशक्वरी) अध्टि-छन्दः

देवी —इस छन्द में १० अक्षर होते हैं। आसुरी —इस छन्द में ६ अक्षर होते हैं। प्राजापत्या —इस छन्द में ४४ अक्षर होते हैं। आर्थी —इस छन्द में ६० अक्षर होते हैं।

#### (ग्रहिट) ग्रत्यहिट-छन्दः

देवी—इस छन्द में ११ ग्रक्षर होते हैं। ग्रासुरी —इस छन्द में ५ ग्रक्षर होते हैं। प्राजपत्या—इस छन्द में ४८ शक्षर होते हैं। ग्रार्षी—इस छन्द में ६४ ग्रक्षर होते हैं।

(अत्यव्टि) भ्रंहः छन्दः देवी – इस छन्द में १२ प्रक्षर होते हैं। म्रासुरी—इस छन्द में ४ शक्षर होते हैं। प्राजापत्या—इस छन्द में ५२ श्रक्षर होते हैं। म्रार्षी—इस छन्द में ६८ श्रक्षर होते हैं।

### (धृति) सरित्-छन्दः

देवी—इस छन्द में १३ ज्ञक्षर होते हैं। ग्रासुरी—इस छन्द में ३ ग्रक्षर होते हैं। प्राजापत्या—इस छन्द में ५६ ग्रक्षर होते हैं। आर्षी—इस छन्द में ७२ ग्रक्षर होते हैं।

#### (ग्रतिधृति) सम्पा-छन्दः

देवी — इस छन्द में १४ अक्षर होते हैं। आसुरी — इस छन्द में २ अक्षर होते हैं। प्राजापत्या — इस छन्द में ६० अक्षर होते हैं। आर्षी — इस छन्द में ७६ अक्षर होते हैं।

## दैव ग्रादि छन्द ग्रीर बाह्मण ग्रंथ

व्राह्मणग्रन्थों में देव आदि दो चतुष्कों के आठ छन्दों में से केवल देव और आसुर छन्दों का ही वर्णन मिलता है। ताण्डच ब्राह्मण १२।१३।२७ में लिखा है—

एकाक्षरं वै देवानामवमं छन्द ग्रासीत्, सप्ताक्षरं परम् । नवाक्षरमसुराणामवमं छन्द ग्रासीत्, पञ्चदशाक्षरं परम् ।।

श्रर्थात् — देवों का छोटा छन्द एक ग्रक्षर का या श्रीर बड़ा सात श्रक्षर का। श्रमुरों का छोटा छन्द नौ श्रक्षरों का या श्रीर बड़ा पन्द्र ह श्रक्षरों का।

बाह्मण ग्रन्थ के इस वचन से यह स्पष्ट नहीं होता कि देव छन्द उत्तरोत्तर वर्षमानाक्षर हैं, और ग्रसुरों के छन्द हासमानाक्षर।

ते ० सं १ ६।१ में लिखा है—षडक्षराण्यतिरेचयन्ति । अर्थात् आसुर छन्द के १५ अक्षरों में से क्रमञ्च: ६ अक्षर न्यून होकर छोटा आसुर छन्द ६ अक्षरों का होता है ।

## बाह्मण-ग्रन्थ ग्रौर निदान-सूत्र में भिन्नता

ताण्डच ब्राह्मण के पूर्व उल्लिखित वचन से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण प्रवक्ता देव श्रोर श्रासुरी छन्दोंभेद केवल प्रथम सप्तक के ही मानते हैं, द्वितीय सप्तक के नहीं। परन्तु निदानसूत्र-प्रवक्ता पतञ्जलि ने प्रथम चतुष्क के चारों छन्दोभेद प्रथम ग्रीर द्वितीय दोनों सप्तकों के माने हैं (यह हम पूर्व लिख चुके हैं),। तदनुसार देव छन्दों की ग्रक्षरसंख्या एकाक्षर गायत्री से बढ़ते-बढ़ते द्वितीय सप्तक के झन्तपर्यन्त १४ तक पहुँचती है। उसके ग्रनन्तर ग्रापुर छन्दों की ग्रक्षरसंख्या गायत्री की १५ वीं संख्या से घटते-घटते द्वितीय सप्तक के ग्रन्त पर्यन्त २ संख्या तक उत्तरती है।

निदानसूत्र की व्याख्या—निदानसूत्रकार द्वारा निर्दिष्ट देव ग्रौर ग्रासुरी छन्दों की अक्षरसंख । ग्रों के सम्मिश्रण से एक ऐसा वृत्त बनता है, जिसके पूर्व ग्रार्थभाग में उत्तरीत्तर वृद्धि होती है, और उत्तरार्ध में फ्रमज्ञ: ह्यास होता है। इस प्रकार पूरे वृत्त के २८ विभाग बनते हैं।

भारतीय इतिहास में २८ संख्या का महत्त्व—भारतीय इतिहास में २८ संख्या अत्यधिक महरवपूर्ण है। भारतीय इतिहास में काल के अनेक विभागों को अट्टाईस-अट्ठाईस उपविभागों में बांटा गया है। यथा —

क — जगत् के सर्गकाल को १४ मन्वन्तरों और प्रलयकाल की १४ मन्वन्तरों में बाँटा गया है। अर्थात् ब्रह्मा के एक दिन और एक रात (= सर्ग-प्रलय) के २८ मन्वन्तररूपी ग्रवान्तर विभाग किए गए हैं।

ख-पुराणों में प्रत्येक युग को ग्रह्ठाईस-ग्रह्ठाईस ग्रवान्तर विभागों में वाँटा गया है। ग्रीर इनकी 'परिवर्त' संज्ञा रखी है। व

इस अट्ठाईस संख्या का माहात्म्य अन्यत्र भी उपलब्ध होता है ।

इस प्रकार काल के विभिन्त २८ उपविभागों की देव थ्रीर थ्रासुर छन्दों की कमशः वर्धमान थ्रीर ह्रसीयमान (१४ + १४ = २८) थ्रट्ठाईस संख्या से तुलना करने पर व्यक्त होता है कि इन देव थ्रीर श्रासुर छन्दों के छन्द-शास्त्रीक्त थ्रक्षरसंख्या-विभाग निक्चय ही किसी थ्राधिदैविक तस्व के भ्रतुकरण पर किए गए हैं।

१. ग्रायों के इन १४ मन्वन्तरों ने मुसलमानों के यहाँ १४ सदियों का रूप घारण किया है। वे भी १४वीं सदी के ग्रन्त में प्रलय मानते हैं। ग्रव ग्रानेक मुसलिम विद्वान् १४वीं सदी की इयत्ता नहीं मानते।

२. द्वापर के अवान्तर विभागों (परिवर्तों) के लिए देखिए वायु-पुराण ग्र० २३, श्लोक ११८—२ं१८ तक । त्रेता के कुछ परिवर्तों की संख्या, वायुपुराण ग्र० ७० श्लोक ३१,४८।

३. यज्ञों की कल्पना भी ग्राधिदैविक जगत् के ग्रनुकरण पर की गई है। इसके लिए देखिए हमारा 'वैदिक सिद्धान्त मीमांसा'ग्रन्थ। तथा 'मीमांसा-शावर भाष्य हिन्दी-व्याख्या' ग्रन्थ प्रथम भाग के ग्रारम्भ में 'श्रोत यज्ञ-मीमांसा'।।

हमारा विचार है कि जैसे प्राचीन कतिपय भारतीय ग्राचार्य वर्त-मान पाठचात्य विद्वान् रात्रि की मध्य सीमा (१२ बजे) के ग्रनन्तर ग्रंगले दिन का अरम्भ मानते हैं, उसी प्रकार देव ग्रोर आसुर छन्द भी सृष्टि की उत्पादक देवी शक्तियों ग्रोर प्रलय करनेवाली ग्रासुरी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वाशंनिकों का सिद्धान्त है कि कोई भी पदार्थ एक क्षण से ग्रधिक स्वस्वरूप में स्थित नहीं रहता, उसमें वृद्धि ग्रथवा क्षय ग्रवश्य होता रहता है। इस वृष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति ग्रोर प्रलय की स्वस्वरूप में पूणं ग्रवस्था भी केवल एक क्षण के लिए ही होती है। प्रलय का यह एक क्षणमात्र काल ही सत्त्वरजस्तम की साम्यावस्थारूप है। इससे पूर्व ग्रोर उत्तर क्षण विकृतिरूप ही होते हैं।

दिन श्रीर रात का दृष्टान्त—जिस प्रकार सूर्यास्त के श्रनन्तर प्रकाश की मात्रा का उत्तरोत्तर ह्रास श्रीर श्रन्थकार की मात्रा की वृद्धि होती है, ठीक मध्य रात्रि की सीमा तक पहुँचते-पहुँचते प्रकाश की मात्रा श्रतिशय कीण हो जाती है, श्रीर श्रन्थकार श्रपनी पूर्णता पर पहुँच जाता है। इसके उत्तर क्षण से ही श्रवस्था में विपरीत परिवर्तन होने लगता है। प्रतिक्षण प्रकाश की मात्रा बढ़ने लगती है, श्रीर श्रन्थकार घटता जाता है। सूर्योदय के काल में श्रन्थकार सर्वथा कीण हो जाता है। तत्वश्चात् दिन के मध्यभाग तक सूर्य की प्रखरता बढ़ती जाती है, श्रीर मध्य दिन की सीमा का श्रतिक्षमण करके सूर्य की प्रखरता घटने लगती है।

इसी प्रिक्रिया के अनुसार सत्त्वरजस्तम की साम्यावस्थारूपी क्षण की सृष्टि के सर्ग और प्रलय का मध्य केन्द्र अथवा केन्द्र-खिन्दु मानकर देव और आसुर छन्दों को वर्षमान और ह्रसीयमान अक्षरसंख्या की व्याख्या अत्यधिक यृक्ति-पूर्ण हो जाती है। तवनुसार देव छन्द के उत्तरोत्तर वृद्धिवाले १४ अक्षर जगत् के सर्ग (उत्पत्ति) काल की उत्तरोत्तर वर्षमान १४ मन्वन्तररूपी विभागों में विभक्त सर्गात्मक देवी शक्तियां हैं, और आसुर छन्द की ह्रसीयमान अक्षर-संख्या जगत् की १४ विभागों में विभक्त व्वंसनात्मक शक्तियां हैं। ये आसुर

१. 'ग्रहरुभयतोंऽर्घरात्रमेषोऽद्यतनः कालः'। काशिका १।२।५७ में उद्घृत पूर्वाचार्यं वचन ।

२. 'प्रवृत्तिः खल्विप नित्या । नहीह किश्चिदिप स्वस्मिन्नात्मिनि मुहूर्तमप्यव-तिष्ठते, वर्धते वा यावदनेन विधतव्यम्, अपायेन वा युज्यते । तच्चोभयं सर्वत्र । महाभाष्य ४।१।३।।

शक्तियां सृष्टि-तस्त्रों का व्वंस करते-करते उन्हें पुन: साम्यावस्था तक पहुँचा देती हैं।

जिस प्रकार सत्त्वरजस्तम की साम्यावस्थारूपी क्षण ध्वंसावस्था का अन्तिम रूप सर्जनात्मक अवस्था के आरम्भ की मध्यवर्ती सीमा है, उसी प्रकार मृष्टि की पूर्णवृद्धि का अन्तिम क्षण ध्वंसनात्मक अवस्था के आरम्भ की मध्यवृत्ती सीमा है। अब हम इस तत्त्व को वृत्तरूप में गोलाकार करके स्पष्ट करते हैं—

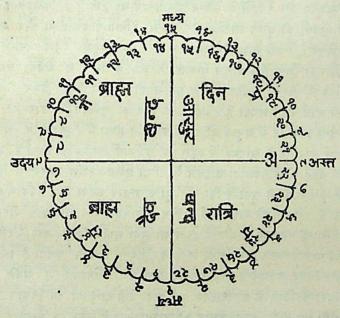

### चित्रस्थ संकेतों का स्पष्टीकरगा

- (क) रेखा के बाहर की संख्या सस्वरजस्तम की साम्यावस्था के उत्तर क्षण से सर्गात्मक देवी काक्तियों के द्वारा उत्तरोत्तर वृद्धचमान सर्ग (—उत्पत्ति) का निवर्शन कराती हुई १५ संख्या तक सर्ग की पूर्णावस्था को सूचित करती है। तत्पक्षचात् उत्तरोत्तर ह्वासात्मक संख्याश्रों के द्वारा पूर्णता को प्राप्त सर्ग के उत्तरोत्तर ह्वास का निवर्शन कराती हुई पुनः १ संख्या पर पहुँच कर सस्वरजस्तम की साम्यावस्था श्रर्थात् पूर्ण प्रलय का संकेत करती है। ये ही वृद्धचात्मक देवी छन्द हैं, श्रीर ह्वासात्मक श्रासुर छन्द।
- (ल) रेखा के अन्वर की संख्यां सर्ग और प्रलय के १४ + १४ (= २८) मन्वन्तरों को सुचित करती है।

(ग) जैसे लोक में सूर्योदय से दिन का ग्रारम्भ माना जाता है, उसी प्रकार उदय शब्द ब्राह्म दिन के ग्रारम्भ का बोधक है। ग्रस्त शब्द ब्राह्म दिन की समाप्ति का निदर्शक है। उदय ग्रीर ग्रस्त के बीच का 'सध्य' शब्द ब्राह्म दिन की मध्यता तथा ग्रस्त भौर उदय के बीच का 'सध्य' शब्द ब्राह्म रात्रि की सध्यता को सूचित करता है।

उपर्युक्त चित्र तथा उसके स्पब्टीकरण से व्यक्त है कि चतुर्थ तामस मन्वन्तर तक तम की प्रधानता रहती है, ग्रर्थात् इस काल तक उत्पन्न पदार्थ भ्रन्थकार में लीन पदार्थों के समान इन्द्रिय-ग्रगोचर होते हैं। तत्पक्षात् ऐसे स्थूल पदार्थों की सृष्टि ग्रारम्भ होती है, जो इन्द्रिय-गोचरता की ग्रीर ग्रप्नसर होने लगते हैं। छठे चाक्षुष मन्वन्तर के ग्रन्त तक सम्पूर्ण स्यूल पदार्थी की निष्पत्ति हो जाती है। चाक्षुष मन्वन्तर के श्रन्तिम भाग में श्रथवा वैवस्वत मन्वन्तर के ब्रारम्भ में विवस्थान = सूर्य ब्रपनी कक्षा में स्थिर होकर नियमित रूप से कार्य करने लगता है। यही ब्राह्म दिन का सूर्योदय ( = ग्रारम्भ) काल है। इसी मन्वन्तर में मनुष्य-सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। पुराणों के भ्रनुसार वैवस्वत मन्वन्तर के ग्रारम्भ में बह्या का सर्गकार्य समाप्त हो जाता है। इसी वैदिक तत्त्व की प्रतिच्छाया बाइबल में विणत सृष्टिच त्यित-प्रकरण में दिखाई पड़ती है। वहां भी खुदा ६ दिन में सूब्टि उत्पन्न क्रता है। (निक्वय ही वैदिक ६ मन्वन्तर ही बाइवल में ६ दिन बन गए हैं)। तत्पश्चात् पौराणिक ब्रह्मा सातवें मन्वन्तर में ग्रीर बाइबल का खुदा सातवें दिन (सण्डे = रिववार = वैवस्वत मन्वन्तर) सर्गकार्य से मुक्त होकर विश्वाम करता है। इसके धनन्तर विष्णु का पालन-कार्य आरम्भ होता है । वैवस्वत से धानले सात मन्वन्तरों में विष्णु के पालनात्मक कर्म द्वारा देवी शक्तियों का विकास होता रहता है। इस प्रकार सत्त्वरजस्तम की साम्यात्रस्था से लेकर १४ मन्वन्तर पर्यन्त सर्जनात्मक देवी शक्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तत्पश्चात् देवी शक्तियों का ह्रास भीर व्वंसनात्मक भासुरी शक्तियों का उदय होता है । उनके द्वारा ग्रगले सात मन्वन्तरों में वृद्धिगत पदार्थों का क्रमशः ह्यास होता है। तदनन्तर जेसे सूर्यास्त के बाद ग्रन्थकार का ग्रागमन होता है, उसी प्रकार प्रलय-कालीन सातवें मन्त्रन्तर के अनन्तर सुव्टि अदृश्य होने लगती है, और प्रलय काल के चौदहवें मन्वतर के अन्त तक सारा जगत् पुनः सस्वरजस्तम की साम्यवस्था तक पहुँच जाता है (इसके स्पर्धीकरण के लिए पूर्विनिविध्ट सुध्टि-वृत्त का चित्र देखें।)

ब्राह्मण ग्रन्थ ग्रादि का ग्रिमिप्राय — ब्राह्मण ग्रन्थों तथा उसके ग्राधार

पर छृन्दःशास्त्रों का प्रयचन करनेवाले श्राचार्यों ने देवी छन्द के प्रथम सप्तक के ही युद्धभात्मक भेव जाने हैं। उनका श्रभिप्राय इतना ही है कि जैसे मध्यरात्रि के परचात् प्रकाश की मात्रा के बढ़ने प्रोर ग्रन्थकार की मात्रा के घटने का जो उपक्ष्म होता है, वह सूर्योदय पर्यन्त समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जगत् की सस्वरजस्तमक्ष्पी प्रलयावस्था के ग्रनन्तर जगत् का जो सर्गकाय श्रारम्भ होता है, वह सातवें वेवस्वत मन्वन्तर पर्यन्त समाप्त हो जाता है। इस प्रकार सर्गात्मक देवी शक्तियों द्वारा उत्तरोत्तर होनेवाली सर्ग-वृद्धि सप्तक मन्वन्तर पर्यन्त सम्पूर्ण पदार्थों का सर्जन करके कृतकाय हो जाती है। तथा जैसे मध्याह्म के परचात् दिन का हास होने लगता है, उसी प्रकार सर्गावस्था के १४ वें भन्वन्तर के ग्रन्त (बाह्म दिन के मध्य) में ध्वंसनात्मक श्राधुरी शक्तियों का उदय होता है, ग्रौर वे श्रासुरी शक्तियों वृद्धि को प्राप्त पदार्थों को सात मन्वन्तर पर्यन्त कमशः क्षीण क्षीणतर श्रौर क्षीणतम करती जाती हैं। इसलिए बाह्मण प्रन्थों श्रौर छन्दःसुत्रों के प्रवक्ता। श्राचार्यों ने देवी श्रौर श्रासुरी श्रावि छन्दों के भेद प्रथम सप्तक के ही दर्शाए हैं।

निदानसूत्रकार का ग्रिभिप्राय—निदानसूत्रकार पतञ्जलि ने देवी ग्रौर ग्रासुरी ग्राहि छन्दों के भेद द्वितीय सप्तक पर्यन्त दर्जाए हैं। उनका ग्रिभप्राय यह हैं कि जैसे सूर्योदय तक प्रकाश की मात्रा पूर्ण हो जाती है, पुनरिप मध्याह्न तक उसमें उत्तरोत्तर प्रखरता बढ़ती रहती है, उसी प्रकार सातवें मन्वन्तर तक सर्गकायं के पूर्ण हो जाने पर भी ग्रगले सात मन्वन्तरों में भी सर्गात्मक प्रवृत्तियां कुछ न कुछ सर्जन कार्य करती ही रहती हैं। इसी प्रकार जैसे सूर्यास्त के ग्रन्तर तम एक दम व्याप्त नहीं होता, उसमें शनीः शनीः विद्व होती है, उसी प्रकार बाह्य दिन के चौदहवें मन्वन्तर के ग्रन्त में सृिद्य का लय एक दम नहीं होता। उसका कमशः लय होता है। इसी सर्ग ग्रौर प्रजयात्मक प्रवृत्तियों की पूर्ण व्याख्या करने के लिये निदानसूत्रकार ने बाह्य दिन ग्रौर रात्रि के चौदह-चौदह मन्वन्तरों के ग्रनुरूप देवी ग्रौर ग्रासुरी छन्दों के प्रथम ग्रौर दितीय दोनों सप्तकों (७ — ७ = १४) के भेद स्वीकार किए हैं।

इस प्रकार इस अध्याय में केवल ग्रक्षरगणनानुसारी वैन ग्रावि छन्दों के लक्षण, उवाहरण तथा उनके भेद-प्रभेदों की व्याख्या करके ग्रगले अध्याय में हम पावबद्ध छन्दों के अन्तर्गत गायत्री, उिष्णक् ग्रीर ग्रनुष्टुप् छन्दों के भेद-प्रभेदों का वर्णन करेंगे ।।

# नव्म ऋध्याय

### ग्राचं-छन्द (१)

## गायत्री, उष्णिक् श्रीर श्रनुष्टु र

पूर्व ग्रध्याय में ग्रक्षरगणनानुसारी गायत्री ग्रादि छन्दों के जो भेद दर्शाए हैं, उनमें एक ग्रार्षसंज्ञक भी है। ग्रनेक छन्द:शास्त्रकारों के मतानुसार ग्रागे लिखे जानेवाले ग्रार्च-छन्द (ऋचाग्रों = पद्यमन्त्रों में प्रयुक्त होनेवाले छन्द) पूर्वनिदिष्ट तत्तत् छन्दों के ग्रार्ष भेद के ही श्रवान्तर भेद-प्रभेद हैं। ग्रव हम क्रमश: पूर्वप्रतिपादित गायत्री ग्रादि के ग्रार्ष भेद के ग्रवान्तर भेद-प्रभेदों का वर्णन करेंगे।

इन ग्रार्च-छन्दों के भेद-प्रभेदों का वर्णन करनेवाले सम्प्रति निम्न ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं—

पिसू पिङ्गलछन्दःसूत्र उत्तिसू उपनिदान सूत्र ऋक्त्रा ऋक्त्रातिशास्य जप्न जपदेवीय छन्दःसूत्र

ऋक्स ऋक्सर्वानुक्रमणी

निस् निवानसूत्र वेमाछ वेङ्कटमाघवीय छन्दोऽनुक्रमणी

इनके प्रतिरिक्त एक याजुष सर्वानुक्रमणी भी है, उसके प्रान्तिम प्रध्याय में प्राचं छन्दों का उल्लेख है। परन्तु वह प्रध्याय ऋक्सर्वानुक्रमणी से ज्यों का त्यों ग्रक्षरज्ञः उद्धृत किया गया है। प्रतः उसकी स्वतन्त्र सत्ता न होने से हमने उसका यहाँ निर्देश नहीं किया।

श्राचं छन्दों के श्रागे लिखे जानेवाले मेद-प्रभेद उपयुक्त ग्रन्थों में समान रूप से उपलब्ध नहीं होते। इसलिए हम प्रत्येक भेद का उल्लेख करके उस-उस ग्रन्थ का संक्षिप्त संकेत करेंगे। इस संकेत में किस ग्रन्थ का क्या संक्षिप्त नाम लिखा जायेगा, इसका निर्देश हमने ऊपर ग्रन्थनामों के साथ दिया है।

#### गायत्री छंद

गायत्री छन्द में मुख्यतया तीन पाद होते हैं। किसी-किसी में एक, दो, चार ग्रीर पाँच पाद भी देखें जाते हैं। इसलिए गायत्री के पादसंख्या के अनुसार निम्न भेद होते हैं—

एकपदा, द्विपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा, पञ्चपदा ।

80

त्रिपदा गायत्री के प्रत्येक पाद में प्रायः ग्राठ-ग्राठ ग्रक्षर होते हैं। जब इन पादाक्षरों की संख्या में विपर्यास देखा जाता है, तब प्रत्येक पाद की ग्रक्षर-संख्या का बोध कराने के लिए जास्त्रकारों ने उनकी पृथक्-पृथक् संज्ञाओं का उल्लेख किया है। इन संज्ञाओं के श्रवणमात्र से यह ज्ञान हो जाता है कि किस पाद में कितने अक्षर हैं?

पाद अथवा उनके अक्षरों के न्यूनाधिक होने से गायत्री छन्द के जितने भेद-प्रभेद शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं,उनका वर्णन हम आगे करते हैं—

#### गायत्री के भेद

गायत्री के भेदों में त्रिपदा गायत्री की प्रधानता होने से हम पहले त्रिपदा के भेद-प्रभेदों का वर्णन करेंगे। तत्पश्चात् चतुष्पदा, पञ्चपदा, द्विपदा ग्रौर एकपदा के।

१—गायत्रो—जब तीनों पादों में ५+६+६ (=२४) म्रक्षर समान रूप से होते हैं, तब वह छन्द सामान्य 'गायत्री' नाम से व्यवहृत होता है (पिसू, ऋक्प्रा, ऋक्स, निसू, उनिसू, जसू, वेमाछ) । यथा—

ख्रानिमीं छे पुरोहितं युज्ञस्यं वे वमुत्विर्जम् । होतारं रत्नुधार्तमम् ॥ ऋ ११११॥

२—पादिनचृत्— जब तीनों पादों में प्रत्येक में ७+७+७ (=२१) श्रक्षर होते हैं, तब वह प्रत्येक पाद में निचृत् =एक श्रक्षर की न्यूनता' होने से 'पादिनचृद् गायत्री' कहलाती है (पिसू, ऋक्ष्रा, ऋक्स, उनिसू, वेमाछ ) र । यथा—

युवाकु हि श्रचींनां युवाकुं सुमतीनाम् । भूयामं वाज्वान्नांम् ॥ ऋ० १।१७।४।।

ऋक्प्रातिकाख्य १६।२१ में इसका नाम विराड् गायत्री भी लिखा है।

३—ग्रतिपादिनचृद्—जब प्रथम पाद में ६, द्वितीय में ८, ग्रीर तृतीय में ७ ग्रक्षर (६ + ८ + ७ = २१ ग्रक्षर) होते हैं, तब उसे 'ग्रतिपादिनचृद गायत्री' कहते हैं (पिसू)। यथा—

- १. 'ऊनाधिकेनेकेन निचृद्भुरिजी'। पिसू । ३।५६।।
- २. इन नामनिर्देशों में जिस ग्रन्थ का संकेत न हो, उसमें उक्त छन्द का ग्रभाव जानना चाहिए। यथा—यहां 'निस्' संकेत न होने से निदानसूत्र में इसका निर्देश नहीं है। ऐसा समऋना चाहिए।

. प्रेष्ठं बो प्रतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्। ग्राप्ति रखं न वेद्यम्।। ऋ० वाव४।१॥

४—ग्रतिनिचृत्—तीनों पादों में क्रमशः ७+६+७ (=२०)ग्रक्षर होने पर 'ग्रतिनिचृद् गायत्री' कहाती है (ऋक्प्रा, ऋक्स, वेमाछ)। यथा—

> पुरुतमं पुरुणां स्तीतणां विवाचि । वाजेभिर्वाजयताम् ॥ ऋ० ६।४५।२ ॥

५—ह्नसीयसी (ग्रंतिनिचृद्)—जब तीनों पादों में क्रमशः (६+६ +७ (=१६) ग्रक्षर होते हैं, तब वह 'ह्नसीयसी गायत्री' कहाती है (ऋक्स)। ऋक्प्रातिशाख्य में इसे 'ग्रतिनिचृद्' नाम से ही स्मरण किया है। यथा—

> प्रेष्ठम् प्रियाणीं स्त्ह्यांसावार्तिथम् । ग्रुग्नि रथांनुां यसम् ॥ ऋ० ८।१०३।१०॥

ऋक्प्रातिशास्य १६।२३ में इस मन्त्र के द्वितीय पाद को स्वभावत: षड-सर माना है, और व्यूह से ग्रन्टाक्षर ।

६—वर्षमाना (क)—जब तीनों पादों में कमज्ञ, ६+७+६(=२१) श्रक्षर होते हैं, तब वह 'वर्षमाना' गायत्री' कहाती है (पिसू, ऋक्प्रा, ऋक्स, वेमाछ)। यथा—

त्वमंग्ने युज्ञानुां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुं ष्टे जनें ।। ऋ० ६।१६।१।।

विशेष— निवानसूत्रकार ने इस मन्त्र के 'होता' पव को पूर्वान्वयी माना है। ग्रतः उनके मत में तीनों पादों में क्रमज्ञः ५ + ५ + द ग्रक्षर होते हैं। 'होता' पव के पूर्वान्वयी होने में ग्रौर उत्तरान्वयी होने में ग्रथं में क्या भेव पड़ता है, इसकी मीमौसा हम 'छन्द:शास्त्र की वेदार्थ में उपयोगिता' नामक ग्रध्याय में विस्तार से कर चुके हैं।

. ७—वर्धमाना (ख)—ऋक्प्रातिकाख्य में किन्हीं आचार्यों के मत म जिसके पादों में कमशः प्रमुक्त (=२२) ग्रक्षर होते हैं, उसे भी 'वर्षमाना' कहा है। इसका उदाहरण अन्वेषणीय है।

प्र- प्रतिष्ठा — जब वर्धमाना (क) से विपरीत पावाक्षरसंख्या म + ७ + ६ ( = २१) होती है, तब वह 'प्रतिष्ठा गायत्री' कहाती है (पिसू, ऋक्स, उनिसू, वेमाछ) । यथा—

ग्रापः पृणीत भेषुजं वर्रुषं तुन्<u>वे उं</u> मर्म । ज्योक् च सूर्य दृशे ॥ ऋ० १।२३।२१॥

 $\varepsilon$ —वाराही—जब प्रथम पाद में ६, द्वितीय और तृतीय में नौ-नौ  $(\xi+\varepsilon+\varepsilon=7)$  प्रक्षर होते हैं, तब वह 'वाराही' गायत्री' कहाती है (पिसू)।

इस छन्द का उदाहरण ग्रन्वेषणीय है।

१०—नागी—जब बाराही से विपरीत ६+६+६ (==२४) पादाक्षर-संख्या होती है, तब वह 'नागी' गायत्री' कहाती है (पिसू) । यथा—

श्रग्ने तमुद्यादवं न स्तोमं : कतुं भुद्रं न ह्रं विस्पृत्रम् । ऋ व्यामा त श्रोहे : ।। ऋ० ४।१०।१॥

११—यवमघ्या—जिस छन्द के पादों में क्रसका: ७+१०+७ (=२४) ग्रक्षर होते हैं, वह 'यवमध्या' गायजी' कहाती है (ऋक्प्रा, ऋक्स, वेमाछ)। यथा—

स सु 'न्वे यो वसू नां यो रायामाने ता य इकानाम् । सोमो यः सु क्षितीनाम् ॥ ऋ० ६।१०८।१३॥

विशेष—श्राचार्य पिङ्गल के मत में 'यवमध्या' विशेषण उन सभी त्रिपाब् छन्दों में प्रयुक्त हो सकता है, जिनके आदि धौर धन्त के पादों की

१. वगह (=स्वर) का मुख ग्रागे से सूक्ष्म (=पतला) होता है, ग्रोर मध्य तथा ग्रन्त्य भाग (पुच्छ को छोड़कर ग्रंसरूप भाग) स्थूल होता है। इसी प्रकार इस छन्द के पादाक्षरों की संख्या होने से इसे 'वाराही' कहते हैं।

२. निर्णयसागरमुद्रिते पिङ्गलसुत्रे सम्पादकेन वाराह्या 'अग्ने' मूळ मृहाँ (१) श्रीस य इंमा देव्युं जनंम् (२)। इयेथं बृहिरासदंम् ।।' (ऋ०४।६।१) इति यदुदाहरणमुपन्यस्तं तिच्चन्त्यम् । श्रसिपदस्य श्रनुदात्तस्वरानुरोधात् पूर्वान्वयीत्वात् । तृतीयचरणे चैकाक्षरन्यूनत्वात् । वेणीरामर्शव्याख्याते पिङ्गलीये वैदिकछन्दःप्रकरणे 'वीतं स्तुके-स्तुके (१) युवमस्मामु नियच्छतम् (२)। प्र प्रयज्ञपति तिर' (३)।। (ते० श्रा० ३।११।२०) इति प्रत्तमुदाहरणमपि तृतीयपादस्य निचृत्वाच्चिन्त्यम् । यत्तु टिप्पण्यां 'पर' इति व्यूहत्वान्नवाक्षरत्वम उक्तं तद्व्यूह्यमानाक्षराज्ञानमूलकमेव ।

३. नाग — सर्पं के समान अग्रभाग और मध्यभाग स्थूल होने, ग्रीर अन्त्य भाग के सूक्ष्म होने से इस प्रकार की गायत्री को 'नागी' कहते हैं।

४. जी के दोनों छोर सूक्ष्म होते हैं, ग्रीर मध्यभाग स्थूल होता है, वही भवस्था इस छन्द के पादाक्षरों की है। ग्रत: उपमा से इसे 'यवमध्या' कहते हैं।

अक्षरसंख्या अल्प हो, ग्रीर मध्यम पाद की अधिक हो (द्र॰ —िपसू ३।५८) ।

१२—पिपीलिकमध्या—यह यवमध्या से विपरीत होती है। जिस छन्द के पादाक्षर क्रमज्ञ: ६+६+६ (... २४) होते हैं, वह 'पिपीलकमध्या' गायत्री' कहाती है।

विशेष—पिङ्गल के मत में 'पिपीलिकमध्या'विशेषण उन सभी त्रिपाद् छन्दों में प्रयुक्त हो सकता है, जिनके ब्राद्यन्त पादों में ब्रिधिक ब्रक्षर हों,ब्रौर मध्य पाद में न्यून (द्र०—पिसू ३।४७)।

१३—उिष्णगर्मा—जिस छन्द के पादों में क्रमज्ञः ६ + ७ + ११(= २४) अक्षर होते हैं, उसे 'उिष्णगर्मा गायत्री, कहते हैं (ऋप्रा, ऋक्स, देमाछ)।
यथा—

ता मे प्रश्च्यांनां हरींणां नितोशंना । उतो नु फुरव्यांनां नृवाहंसा ।। ऋ० ८।२५।२३।।

विशेष—यह उदाहरण ऋक्प्रांतिशाल्य के ग्रनुसार है। इसके प्रथम पाव में १ ग्रक्षर हैं, परन्तु 'क्व्या' में व्यूह करके इसे षडक्षर माना है। इसी प्रकार तृतीय चरण में १० ग्रक्षर हैं, उसमें भी 'त्व्या' में व्यूह करके ११ ग्रक्षर माने है। वस्तुतः जिसमें व्यूह न करना पड़े, ऐसा उदाहरण अन्वेषणीय है।

१४— भुरिग्गायत्री—जिस छन्द के पादाक्षर कमशः ८+१०+७ (=२५) हों, उसे 'भुरिग्गायत्री' कहते हैं (ऋक्प्रा, वेमाछ) । यथा—

बिद्धांसाविद्दुरं: पृच्छे द् प्रविद्वानित्थापंरो अचे ताः । नू चिन्नु मर्त्ते अको ।। ऋ० १।१२०।२।।

विशेष—(क)—ऋवसर्वानुक्रमणी में इस मन्त्र का छन्द 'ककुबुडिणक्' लिखा है। सर्वानुक्रमणी के व्याख्याकार षड्गुरुशिष्य ने लिखा है कि ब्राह्मण

१. पिपीलिका चींटी को कहते हैं । उसके ग्रागे-पीछे के भाग स्थूल होते हैं, ग्रीर मध्यभाग (दोनो को जोड़नेवाला) सूक्ष्म होता है । यही ग्रवस्था जिन छन्दों के पादाक्षरों की होती है, वे उपमा से 'पिपीलिकमध्या' कहाते हैं । 'पिपीलिकमध्या'पिमकम् ।' निरुक्त ७।१३।।

२. उिष्णक् छन्द में एक चरण में १२ अक्षर होते हैं, यह आगे कहेंगे। यहां तृतीय चरण में एकाक्षर न्यून (११ अक्षर का) पाद होने से इसे 'उिष्णगमि' कहा है।

३. 'आचा गायत्री, द्वितीया ककुव्' ...।।१।१२०।।

में इस ऋचा के भुरिग्गायत्री और ककुबुष्णिक् दोनों छन्द देखे जाते हैं।

' (ख) ग्राचार्य पिङ्गल के मत में भुरिक् विशेषण उन सभी छन्दों के साथ •लग सकता है, जिनमें नियताक्षर से एक प्रक्षर ग्रधिक हो। तवनुसार भुरिग्गा-यत्री स्वतन्त्र छन्दोभेद नहीं हो सकता।

१५—त्रिपाद् विराट्— जिसके तीनों पादों में ११+११×११ (=३३) ब्रक्षर हों, वह 'त्रिपाद् विराड्गायत्री' कहाती है (पिसू)। यथा—

वहीयन्मित्रधितये युवाकु राये चंनो मिमीतं वाजवत्ये । डुषे चं नो मिमीतं धेनमत्यै ।। ऋ० १।१२०।६।।

विशेष—(क)—ऋक्प्रातिशाख्य, ऋक्सर्वानुक्रमणी श्रीर वेङ्कट की छन्दोऽनुक्रमणी में इस छन्द को श्रनुष्टुप् का भेद माना है।

(ख) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने ऋग्भाष्य में उक्त ऋक् का छन्द 'भुरिगनुष्टुप्' लिखा है।

१६—चतुष्पाद्—जिसमें चार पाव हों, ग्रौर प्रत्येक में ६+६+६+६ (=२४) श्रक्षर हों, उसे 'चतुष्पाव् गायत्री' कहते हैं (पिसू, ऋक्प्रा, निसू, उनिसू, वेमाछ)। यथा—

> इन्द्रः शचीपतिर् बलेन वीळितः। दुश्च्यवनो वृषा समत्सु सासहि॥

ऋषप्राति० १६।१७ में पठित।

पेटिलालकन्ते पेटाविटकन्ते । तत्र ककुब्बद्धस् तजग्धि परेहि ॥ निदानसूत्र में बद्धत ।

१७—पदपंक्ति (क)—जिसके पांचों पादों में पांच-पांच ग्रक्षर (५+५+५+५-) हों, वह 'पदपंक्ति गायत्री' कहाती है (ऋक्प्रा)। यथा—

घतं न पूतं तुनूरंरे पाः शुचि हिरंण्यम् । ट्रितं चुक्मो न रोचत स्वधावः ॥ ऋ० ४।१०।६॥

निरोष—(क) ऋषप्रातिशास्य १६।१९ में इस छन्द का शौनक ने

- १. 'तत् कि 'विद्वांसाविद्दुरः'इत्यस्य गायत्रीत्वमुब्णिक्त्वं वोच्यते ? इयं हि पञ्चिविश्वत्यक्षरा । ----- उच्यते ब्राह्मणद्वयदर्शनात्तदेवमुक्तम् । व्यूहेन चाक्षर-सम्पत्तिः' ।।
- २. पाठ के अत्यन्त भ्रष्ट होने से इसका अभिप्राय कुछ भी समक्त में नहीं आता।
  - ३. इसे पाञ्चाला उदाहरन्ति'निर्देशपूर्वक उद्धृत किया है।

यही उदाहरण दिया है। परन्तु यह उदाहरण दो कारणोंसे चिन्त्य है। प्रथम— इसके पञ्चम चरण में छह प्रक्षर होने से उत्तर छन्द का यह उदाहरण होना चाहिए। दूसरा—'रोचत' को पादादि में मानने पर धनुदात्त नहीं हो सकता। प्रतः इस छन्द का वास्तविक उदाहरण ग्रन्वेषणीय है।

(ख) पिङ्गल, गार्ग्य और पतञ्जलि इसको तथा ध्रगली पदपंक्ति छन्दों को पंक्ति छन्द के ग्रन्तर्गत पढ़ते हैं, इन्हें गायत्री का भेद नहीं मानते ।

१८—पदपंक्ति (ख)—जिसके पांच पादों में से तीन में पांच-पांच अक्षर हों, एक में चार तथा एक में छह, वह 'पदपंक्ति गायत्री' कहाती है। (ऋक्प्रा, ऋक्स, वेमाछ)।

विशेष—चार ग्रक्षरवाला पाद ग्रादि में, ग्रथवा द्वितीय, तृतीय, पञ्चम किसी भी स्थान पर हो सकता है। इसका कोई बन्धन नहीं है। षडक्षर प्राय: ग्रन्त में ही देखा जाता है। यथा—

> प्रधा ह्यांने कतीर्म बस्य दक्षंस्य साघोः। रुषोऋ तस्य बृहतो बुभूषं।। ऋ० ४।१०।२॥ एभिनी सुर्केर् भवां नो सुविङ् स्वांणं ज्योतिः। प्राने विद्वेभिः समना प्रनीकैः॥ ऋ० ४।१०।३॥

इनमें प्रथम मन्त्र के प्रथम चरण में, ग्रौर दूसरे मन्त्र के तृतीय चरण में चार ग्रक्षर हैं। इसी प्रकार ग्रन्यत्र भी जानना चाहिये। सूत्रनिर्देश के अनुसार षडक्षर चरण भी ग्रन्त्य से ग्रन्यत्र भी उपलब्ध हो सकता है।

१६—(मृरिक्) पदपिङ्क (ग)—ि जिसके पाँच पादों में से चार में पाँच पांच ब्रक्षर हों, और एक में छह, वह भी 'पदपंक्ति गायत्री' कहाता है (ऋक्स, वेमाछ)। ऋक्प्रातिशाख्य में इसे 'मृरिक् पदपंक्ति' कहा है। यथा—

घृतं न पूतं तुनूररे पाः शुचि हिरंण्यम् । तत्ते चुक्मो न रोचत स्वधावः ॥ ऋ० ४।१०।६॥

विशेष—इसके विषय में प्रथम पदपंक्ति में लिखा विशेष वक्तव्यं वेखना चाहिए।

२०—द्विपदा (क) — जिसं छन्दं में वारह-बारह (१२+१२=२४) ग्रक्षरों के दो पाद हों, वह 'द्विपदा गायत्री' कहाती है। इसका निर्देश केवल ऋद्यातिशाख्य में है। यथा— सन्ते वार्जेष्विद्वता पुंक्वसुं: पुरस्थाता मुघवं वृत्रहा भुंवत्।ऋठ ८।४६।१३॥

१. चतुर्यं चरण में चार ग्रसर ऋ० ४।१०।१ में मिलते हैं।

ृ विशेष — मुद्रित ग्रन्थों में 'पुरस्थाता' पद के ग्रागे पूर्ण विराम उपलब्ध होता है। उस ग्रवस्था में द्विपदा होने पर भी बारह-बारह ग्रक्षर के दो पाद नहीं बनते। ग्रतः ऋक्प्रातिशास्य के ग्रनुसार मध्य में विराम नहीं होना चाहिए, ग्रीर पूर्वपाद 'पुरूवसुः' तक समभना चाहिए। पूर्व चरण में बारह ग्रक्षरों की पूर्ति 'ज्व' में ब्यूह करके करनी चाहिए।

२१—द्विपदा (स)—जिस छन्द में। ग्राठ-ग्राठ (द+==१६) ग्रक्षरों के दो पाद हों, वह 'द्विपदा गायत्री' कहाती है (निसू, उनिसू)। यथा—

उर उर उर उर उर उर उर एप ब्रह्माय ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे।

साम पू० ५।६।२४ ।। (पूर्णसंख्या ४३८)

२२—द्विपाद् विराड् (क)—जिस छन्द में क्रमज्ञ: १२+८(=२०) म्राक्षरों के दो पाद हों, वह 'द्विपादिवराड् गायत्री' कहाती है (पिसू) । यथा—

नृभिर्येमानो हर्युं तो विंचक्षणो । राजा देवः समुद्रियः ।। ऋ० ६।१०७।१६।।

२३—(द्विपाद्) विराट् (ख)—जिस छन्द में कमजः १०+१० (=२०) ग्रक्षरों के दो पाद होते हैं, वह 'विराड गायत्री' कहाती है (उनिसू)। यथा—

बाधार् क्षेममोको न रुण्वो यवो न पुक्वो जेता जनानाम्। ऋ० १।६६।३।।

२४—(द्विपाद्) स्वराट्- जिस छन्द में क्रमज्ञ: १+१ (=१८) अक्षरों के दो पाद होते हैं, वह 'स्वराड गायन्नी' कहाती है (उनिसू)। यथा—

२३२ ३१२ ३२ ३२३ १२ ३४ ३४ अग्ने त्वन्नो अन्तम उत त्राता शिवो भ्वो वरूथ्य:।

, साम पूर प्राधारा। (पूर संर ४४८)

२५ — एकपदा — जिसमें भ्राठ ग्रक्षर का एकही पाद हो, वह 'एकपदा गायत्री' कहाती है (उनिसू) । यथा —

भुद्रं नो प्रपिं वातय। (ऋ० १०।२०।१)

विशेष-इसके विषय में ऋक्प्रातिज्ञाख्य १७।४२ द्रष्टव्य है।

इस प्रकार उपलब्ध वैदिक छन्दोग्रन्थों में गायत्री के २६ भेद मिलते हैं।मूल संहिताओं के अनुशीलन से और भी प्रवान्तर भेद उपलब्ध हो सकते हैं।

गायत्री के पूर्वेलिखित भेवों को सुगमता से हृदयंगम कराने के लिये नीचे हम उनका चित्र प्रस्तुत करते हैं

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जयदेव॰              | गायत्री                                 | ×          | ×              | ×           | ×           | ×                                                                    | ×         | ×         | ×          | ×        | ×                 | ×                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|-------------------|-----------------------|
| - 2 D) 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वेमा छन्दो॰         | गायत्री                                 | पादिमिचूत् | ×              | ध्रतिनिचृत् | ×           | वधंमाता                                                              | ×         | प्रतिष्ठा | ×          | ×        | यवमध्या           | ×                     |
| AND LEAD IN THE SECOND | उपनिदान。            | गायत्री                                 | पादितमुत्  | ×              | ×           | ×           | वर्षमाना                                                             | ×         | प्रतिष्ठा | ×          | ×        | ×                 | ×                     |
| चित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निदान ः             | गायत्री                                 | ×          | ×              | ×           | ×           | ×                                                                    | ×         | ×         | ×          | ×        | ×                 | ×                     |
| गायत्री के मेदों का।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ऋक्सवि              | गायत्री                                 | पावनिचत    | ×              | आतिमिचत     | हिसीयसी     | वर्षमाना                                                             | ×         | प्रतिष्ठा | ×          | ×        | यवमध्या           | ×                     |
| गायत्री है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>इ</u> न्प्राति ० | गायत्री                                 | पावनिचृत्  | ×              | भ्रतिनिचृत् | 8           | वर्षमाना                                                             | " (एकेवाम | ×         | ×          | ×        | यवसध्या           | ×                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पिगलसूत्र त्र       | गायत्री                                 | पादानचृत्  | भ्रातपादीनचृत् | × ;         | ×           | वधमाना                                                               | ×         | प्रतिष्ठा | बाराही     | E E      | <b>ां</b> यवमध्या | <b>†िपपी</b> लिकमध्या |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पूर्णसंख्या         | کو<br>در ا                              | ~          | ~              | ° °         | 2           | ~<br>~                                                               | 44        | ~~        | × ×        | بن<br>بر | ٦٨                | <u>ب</u> م            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गदाक्षरसच्या        | + x + z + z + z + z + z + z + z + z + z |            | D + 1 + 5      |             | )    <br> - | 5 + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 | 5 ·       | yer (     | w .<br>+ - | با       | 9+:               | +4+8.                 |

के मत में यवमध्या, पिपीलिकामध्या सामान्य विशेषण है, श्रीर अनेक प्रकार की हैं। ऋक्प्रातिशाख्य आदि में विशेष वणंन होने से इनका यहाँ संग्रह किया है। इसी प्रकार ककुम्मती ग्रौर शङ्कुमती भी पिञ्चल के मत में सामान्य विशेषण है। पिङ्गल

3+2+2+2+2

कहीं भी ही सकता है। यथा-१+१+४+१

ने इस छन्द में ४ अक्षर का पाद ग्रथवा ५+४+५+६।

| •        |              |             |           |            |               |               |             |          |                                         |                                        |        |            |                |                              |                              |
|----------|--------------|-------------|-----------|------------|---------------|---------------|-------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| ज्यदेव॰  | ×            | ×           | ×         | ×          | ×             | X             | ×           | ×        | म<br>विद्राट                            | *×                                     | ×      | ×          | पथा-           | 9+3                          |                              |
| 19       | ð.,,,        | Œ           | H         |            | FIST          |               | ड़ कित      | te       | X X Eggra                               | i fe                                   | :11    | 12 35      | inc.           | ×n<br>+                      | ; r                          |
| छन्दो    | जिल्लिंगमि ् | गायत्र      | ×         | माद        | ×             | इसिय          | ड.<br>क्पदप | \$ 15°   | ××                                      | ************************************** | ×      | 3 3<br>X   | श्राते         | फ्रमग्रः                     |                              |
| वेमा     | विवि         | भिर         | 100       | चतुरु      | -1 <u>1</u> 1 | पु            | भ           | fine.    |                                         |                                        |        | r p        | (E)            | भ                            |                              |
| 10       |              | 111         | 6         | 112        | 1 9           | 10 E          |             | tage.    |                                         | 1 5                                    | -17    | -          | भव             | शत्रधा                       | -                            |
| उपनिदान॰ | ×            | X           | κι.<br>Ϋ́ | क्रियाव    | ×             | ×             | ×           | т,<br>Х, | द्विपद्<br>भ                            | वराट                                   | स्बराट | क्पाद      | अल             | ३ तथा १।३८                   | 100                          |
| अव       |              |             |           | या         |               |               | 79          |          | · ·                                     | ح ال                                   | H      | <b>D</b> . | कत भ           | ह । अ                        |                              |
| THO      | ×            | ×           | ×         | वाद        | ×.            | ×             | *           | ×        | हिष्दा<br>×                             |                                        | ×      | ×          | श्रतिरि        | नि पाद है। ऋ॰ १।२६।          | 7                            |
| निव      |              |             |           | चतु        |               | 100           |             |          | In the second                           |                                        |        | WB.        | AS .           | 138                          | 4 7                          |
| वि       | गिर्मा       |             | Y         | E,         | ¥             | डिक्त         | · ×         | ×        | X X । विपदा<br>द्विपाद विराह X: X X   X | r de                                   | 10 1   | KI.        | त भेदो         | पाद                          |                              |
| ऋक्स     | उतिवा        | ^           | ^         | चतुर       | 17            | पद्           | िमत् 🗸      | 111      | ネド                                      |                                        | *      |            | कि विस         | तीन                          | 152                          |
| 0        | म            | यत्री       |           | رياد       | H             | बित           | पदपङ        | E:       | 55                                      |                                        |        | 11         | वित्री         | क्रमशः ७+६+ व प्रक्षरों के त | जानना चाहिये।                |
| क्रमाति  | feora        | रिस्सा      | ×         | तुष्पाव    | दपङ्ग वि      | पदपङ्         | (रिक्र      | द्विपव   | ××                                      | ×                                      | ×      | ×          | म              | य स्म                        | तना च                        |
| *        | D            | <b>24</b> , | स्र       | P          | <b>D</b>      |               | æ,          |          | , <u>In</u>                             |                                        |        |            | ः-वैव          | +                            | क जार                        |
| नसूत्र   |              |             | वि        | पाद        |               |               | =           | 12       | द विर                                   |                                        |        |            | म्भिव          | 十9:                          | कत भ                         |
| पिंगत    | ×            | ×           | त्रिय     | चतुर       | X             | X             | -×          | ×        | हिस्<br>इस्                             |                                        |        |            | अनुक्          | क्रमश                        | इन्हें प्रतिष्ठा के धनकत भेव |
| स्या     | >0           | 56          | 02        | <b>1</b> 0 | 50            |               | 1130        | 1 16     |                                         |                                        | ıc     | 10 1       | गायत्री के ग्र | 一                            | तका                          |
| र्गिसं   | 28           | a           | an'       | a          | 3             | 4             | (A)         | 2        | × %                                     | 4                                      | 2      |            | गायत्र         | ११३७                         | 五光                           |
| H        |              |             | ~~        | w          | + * +         | 十十十           | 十十十         |          |                                         |                                        |        |            | प्रतिष्ठा      | तथा                          | the the                      |
| रसंख्    | + 48         | +           | + 27      | + 60+      | + *+          | + *+          | +*+         | or.      |                                         | 0                                      |        | 1 17       | 民              | 1413                         | पाद                          |
| दिक्ष    | 28+0+3       | 2+80+0      | 3+88+88   | +          | +             | 8+4+4+4+6 +24 | +           | 4+       | 23+2 20<br>23+2 20                      | + 0                                    | +      |            | 100            | मृत्वेद १।४।२ तथा १।२७।३ में | प्रसरों के पाद है।           |
| <b>D</b> | US.          | n           | 1         | UF         | >             | >0            | 2           | ~        | n ∞                                     |                                        | a      | n          |                | K                            | MA                           |

## २-उष्णिक् छन्द

उठिणक् छन्द में प्रायः तीन पाद और २६ अक्षर होते हैं। अर्थात् वापत्री से इसमें चार अक्षर अधिक होते हैं। इस छन्द का 'उठिणक्' नाम औपिमक है। 'उठिणक् पगड़ी को कहते हैं, वह जिरोभाग पर होती है। और जैसे वह दूर से स्पष्ट दिलाई देती है, उसी प्रकार गायत्री से बढ़े हुए चार अक्षर प्राया अन्त्यपाव में होते हैं। कि क्वांचित् आदि और मध्य के पादों में भी देखे जाते हैं। ये बढ़े हुए चार अक्षर जिस पाद में रहते हैं, वह पाद अन्य पादों की अपेक्षा बड़ा होने से स्पष्ट क्य से पूचक भासित होता है।

#### उदिणुक् के भेड़

गायत्री की ग्रेपेका बढ़े हुए चार अकर जिसे पाद में होते हैं, उसी के अनुसार इस छन्द के प्रधान भेद उत्पन्न होते हैं। यथा—

१.—कंकुप्—जिसके मध्य पाव में बारह श्रक्षर हों, श्रीर श्रादि यो श्रन्त के पादों में श्राठ श्राठ ((-+१२+-=-२=)हों, वह 'कंकुबुष्णिक,' कहाती है (पिसू, ऋक्ष्रा, ऋक्स, निसू, उनिसू, जसू, वेमाछ)। यथा—

यन्मां कं स्मा रथां ब्रनुं मुद्दे वंघे मक्तो जीरदानवः । वन्दी द्यावीं युतीरिव ॥ ऋ० १।४३।४॥

२. पुर्रु िष्णक्—जिसके प्रथम पाद में बारह ग्रक्षर हों, ग्रीर मध्य तथा ग्रन्त के पादों में ग्राठ ग्राठ (१२+++==२+), वह 'पुरु िष्णक्' कहाती

<sup>-</sup>१, 'उदिणक्-- उदिणविणीवेत्यौपमिकम्' निरुक्त ७। १२।।

२. इसी कारण ऋन्प्रा, ऋन्स, निसू संकेतित ग्रन्थों में इसका नाम केवल उड़िणक् हीं लिखा है, पिज़लसूत्र ग्रादि में इसे परोडिणक् कहा है।

३. 'ककुम्' कुब्बड़ें को कहते हैं। कुबड़े का मध्य माग अन्य भागों से ऊंचा उठा हुआ होता है। अतः यह नाम भी औपिमिक है।

४. ऋत्या तथा पिङ्गल की टीका में ४।४३।१४ मन्त्र उदाहत है। उसके मध्य के पाद में ११ ग्रीर ग्रन्त्य के पाद में ७ ग्रक्षर हैं। उनमें व्यूह करने से संख्या पूर्ण होती है।

े है (पिसू, ऋषप्रा, ऋष्त, निसू, उनिसू, जसू, वेमाछ) । यथा-

तज्बक्षु दें वहितं शुक्रमुज्बरंत् । पृथ्येम श्रदः शतं जीवेम शरदः शतम् ।। ऋष्ण शददारहा।

३ परोष्णिक्—उष्णिक—जिसके अन्तय पाद में बारह अक्षर हों, और ग्रादि तथा मध्य के पादों में ग्राठ-ग्राठ (५+५+१२=२५), वह 'परोष्णिक' ग्रंथवा 'उष्णिक' कहाती हैं (पिसू, ऋक्प्रा, ऋक्स, निसू, उनिसू, जसू, वेमाछ)। यथा—

> ग्राने वार्जस्य गोमत् ईश्लानः सहसो यहो । ग्रास्मे घेहि जातवेदो महि श्रवः ॥ ऋ० १।७९।४॥

विशेष—ऋषप्रा, ऋषस, निसू तथा वेमाछ संकेतित ग्रन्थों में इस छन्द का नाम केवल उद्याक है। उद्याक चपाड़ी शरीर के ऊंचे शिरोभाग पर रहती है, इसी प्रकार इसमें बढ़े हुए चार ग्रक्षर ग्रन्थ में होते हैं। पिङ्गल सुत्र ग्रादि में 'पर' विशेषण स्पष्टार्थ लगाया है।

४—ककुम्न्यङ्कुशिरा—जिसके पादों में क्रमकाः ११+१२+४(= २७) ग्रक्षरं होते हैं, वह 'ककुम्न्यङ्कुशिरा उष्णिक्' कहाती है (ऋवग्रा, ऋक्स, वेमाछ) यथा—

> द्वी रेक्णस्तुन्त्रे द्दिर्वसु द्विर्वाजेषु पुरुह्ते वाजिनम् । नूनमर्थ ॥ ऋ० ८।४६।१४॥

विशेष—इस छन्द में २७ ग्रक्षर होते हैं, ग्रतः ऋक्प्रातिशास्य में इसका. 'निचृत्' विशेषण लगाया है। इस मन्त्र (ऋक्प्रा॰ उदा०) के प्रथम पाद में १० ग्रक्षर होते हैं। ब्यूह से ११ की सम्पत्ति होती है।

प्र.—तनुशिरा (तनुशीर्ष)—जिसके पादों में क्रमशः ११+११+६ (=२८) ग्रसर हों, उसे 'तनुशिरा उष्णिक्' कहते हैं (ऋक्प्रा, ऋक्स,वेमाछ) यथा—

प्रया घोषे भृगवाणे न शोभे यया बाचा यर्जात पिळ्यो वाम्। प्रवियुर्न विद्वान् ॥ ऋ० १।१२०।५॥ 380

६— पिपी लिकामध्या — जिसके पादों में क्रमशः ११ + ६ + ११ ( = २८) ग्रक्षर हों, उसे 'विपी लिकामध्या उष्टिणक्' कहते हैं (ऋक्ष्रा, ऋक्स, वेमाछ) । यथा —

हर् यस्य स्युजा विवंता वेर ग्रर्वेन्तान शेप। अ

७—चतुष्पाद्—जिसमें चार पांव हों, ग्रीर प्रत्येक पाद में सात-सात (७+७+७+७=२८) ग्रक्षर हों, उसे 'चतुष्पाद् उिष्णक्' कहते हैं (पिसू, ऋक्प्रा, क्ष्रिक्ष, विसू, विमाछ) । यथा—

न्वं वृ श्रोवंतीनां न्वं योयू वृतीनाम् । पति वो श्रद्भयातां धेनुनानिषुध्यसि ॥ ऋ॰ दा६६।२॥

विशेष ऋषप्रातिशाख्य में इस मन्त्र को तथा 'मूंसीमहिं' (ऋ०१०। २६।४) को इस छन्द के उदाहरण रूप में उद्भुत करके जिल्ला है कि अक्षरों की गिनती से ये बोनों उडिणक् छन्दस्क हैं। पादों की दुष्टि से अनुष्टुप । इससे यह ध्वनित होता है कि ऋषप्रातिशाख्यकार उडिणक् में चार पाद नहीं मानता। यह भी ध्यान रहे कि इन दोनों मन्त्रों में सत्ताईस-सत्ताईस अक्षर हैं। अर्थात ब्यूह से २८ संख्या पूरी होती है।

द— ग्रनुष्ट्वार्भा— जिसके चार पादों में क्रमशः ५ + द + द + द (= २६) ग्रक्षर हों, उसे 'ग्रनुष्ट्वार्भा उष्टिणक्' कहते हैं (ऋक्प्रा, ऋक्स, वेमाछ)। यथा—

पितुं नु स्तोषं महो धुर्माण्ं तर्विषीम् । ्यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्वमुद्यंत् ।। ऋ० १।१८७११।।

विशेष पिङ्गल और गार्थ के सामान्य नियम के अनुसार जिसके प्रयम पाद में ४ अक्षर हों, वह 'शङ्कुमती उष्णिक्' कहाती है।

उष्णिक् छन्द के ये प्रधान भेद वर्तमान शास्त्रों में उल्लिखित हैं। परन्तु न वेद में इनसे भिन्न प्रकार की भी उष्णिक्छन्दस्क ऋचाएं देखी जाती हैं। उनके लक्षणों की इसी प्रकार ऊहा कर लेनी चाहिए।

चिष्णक के पूर्व लिखित सेवों का चित्र इस प्रकार है-

| वित्र  |
|--------|
| का     |
| भेदो   |
| 18     |
| तिवाक् |
| ú      |

| जयदेव ०                                    | ्रिक्क<br>स्थाप                         | पुर उष्णिक्             | परोष्टिणक्  | ×                     | ×       | ×                     | ं (चतुष्पाच् )                      | ×                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|                                            | अं के                                   | पुर उध्पिक् पुर उध्पिक् | डिणक्       | ककुम्न्यङ्क् क्रिशा X | तन्शीषं | <b>पिपी</b> लिकामध्या | चतुरुपाद                            | झनुष्टुब्गर्भा              |
| वः<br>ऋक्सकिंॐ तिंदान॰ उपनिदान० वेमाछन्दो० | भू                                      | पुर उधिणक्              | परोष्टिंगक् | ×                     | ×       | *                     | ATTEN                               | (शङ्कुमती) श्रनुष्टुब्गर्भा |
| ्रह्म क्र<br>जिंदान ॰                      | कुर्                                    | ः पुर उष्णिक्           | स्थिक       | ×                     | ×       | ×                     | (चतुष्पाद्) (चतुष्पाद्) (चतुष्पाद्) | ×                           |
| ऋक्सवि                                     | 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | पुर उष्णिक्ः            | उधिवास      | ककुम्न्यङ्कुशिरा      | तनुशिरा | . पिपीलिकामध्या       | ( चतुष्पाद्)                        | धन् <sup>6</sup> दुनाभी     |
| ऋक्प्राति                                  | स्त्र<br>स्था                           | पुर उधिपक्              | उणिक्       | ककुम्यहं कुशिरा       | तनुधिरा | पिपीलिकामध्या         | (चतुष्पाद्)                         | अनु ष्टुलाभा                |
| पि खेल                                     | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##  | पुर उधिणक               | परोष्टिणक्  | *                     | ×       | × ,                   | चतुष्पाद् ः                         | (शङ्कुमती)                  |
| पूर्णसंख्या                                | 29                                      | ( <u>1</u> 2)           | 353         | 36                    | 75      | 32                    | म् रव                               | 38                          |
| म् भूम<br>स्याप्तसम्बद्धाः                 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | ****                    | c+c+84-     | 86+84+8               | 3+88+88 | ******                | 3+9+9+9                             | *+=+=+=                     |

## ३-अनुष्टुप् छन्द

यनुष्दुप् छन्द में उिष्णक् (= २८ अक्षर) से ४ ग्रक्षर ग्रधिक (३२ ग्रक्षर) होते हैं। यनुष्दुप् में सामान्यतया चार पाद माने जाते हैं, और प्रत्येक पाद में प्राठ-प्राठ ग्रक्षर होते हैं। परन्तु छन्दःशास्त्रकारों ने ग्रन्ष्दुप् के जो भेद दर्शाए हैं, उनमें प्रधिक संख्या त्रिपाद् ग्रनुष्दुप् की है। इसलिए हम भी पहले त्रिपाद् ग्रनुष्दुप् के, तदनन्तर चतुष्पाद् ग्रादि के भेद-प्रभेदों का वर्णन करेंगे।

#### धनुष्टुप् के ओद

पादसंख्या तथा उनके ध्रक्षरसंख्या की न्यूनाधिकता से होनेवाले जितने भेद-प्रभेद उपलब्ध छन्द:शास्त्रों में वर्णित हैं, वे इस प्रकार हैं—

१—पुरस्ताज्ज्योति (जिपाद्-क)—जिस त्रिपाद् सनुष्टुप् के पादों में कमका ५ + १२ + १२ (= ३२) सक्षर हों, वह 'पुरस्ताज्ज्योति सनुष्टुप्' कहाती है (निसू, उनिसू) । पिङ्गलसूत्र में इसे केवल त्रिपाद् नाम से स्मरण किया है ।

विशेष—इस अनुब्दुप् का उदाहरण किसी ने नहीं दिया। उपनिदान-सूत्र के ब्याख्याकार ने तो उदाहरण के विषय में स्पब्दक्ष्य से 'मृग्यम्' लिखा है।

२—मध्येज्योतिः (पिपीलिकामध्या, त्रिपाद् —ख) — जिस छन्द के पादों में क्रम्यः १२ + द +१२ (= ३२) प्रक्षर हों, वह 'मध्येज्योति प्रमुद्ध्यं' कहाती है (निसू, उनिसू) । ऋक्प्रातिशास्य, ऋक्सर्वानुक्रमणी तथा वेङ्कट की छन्दोऽनुक्रमणी में इसे 'पिपीलिकमध्या प्रमुद्ध्यं' कहा है । निवानस्त्र में इसका 'पिपीलिकमध्या प्रमुद्ध्यं' नाम लिखकर बहु वृत्तों के मत में 'मध्येज्योति' नाम लिखा है । पिक्नल सूत्र में इसे केवल 'त्रिपाद्' नाम से स्मरण किया है । यथा —

प्रमू पु प्रधन्य वार्जसात्ये परिवृत्राणि सक्षणिः । द्विषस्त रघ्यां ऋणया नं ईयसे ॥ ऋ० ६।११०।१।।

विशेष—इसके प्रथम पाद में ११ ग्रक्षर हैं। ब्यूह से द्वादशाक्षरत्व की

३—उपरिष्टाज्ज्योति (कृति,त्रिपाद्ग्ग)—जिस छन्द के पादों में क्रमन्नः १२+१२+ द (=,३२) प्रकार हों, वह 'उपरिष्टाज्ज्योति प्रमुद्धप्'

कहाती हैं (निसूं, उपनिसूं)। ऋषप्रा, ऋष्सं और वेमाछ में इसे 'कृति अनुष्टुप्' कहा है। पिङ्गलं ने त्रिपाव् सामान्य नाम से स्मरण किया है। यथा —

> मा कस्में धातम्म्यमित्रिणे मो माकुत्रा नो गहेम्यो धे नवी गुः। स्तुन मुजो प्रशिक्ष्योः ॥ ऋ० १।१२०। दे ॥

विशेष—इस उवाहरण के तीनों पादों में एक-एक ग्रक्षर न्यून है, ब्यूह से अक्षरपूर्ति मानकर उवाहरण दिया गया है। मध्येज्योति ग्रौर उपरिष्टा-ज्ज्योति दोनों के ये उवाहरण ऋक्प्रातिशास्य में तथा पिङ्गलसूत्र की टीका में निर्दिष्ट हैं।

४—काविराट् — जिसके पावों में कमशः ६ + १२ + ६ ( = ३०) ग्रक्षर हों, उसे 'काविराड् ध्रनुष्टुप्' कहते हैं (ऋक्प्रा, ऋक्स. वेमाछ)। यथा— ता विद्वांसी हवामहे वां ता नी विद्वांसा मन्म वोचेतमुद्य। प्रार्चे द्वयंमानो युवाकुः । ऋ० १।१२०।३।।

काविराट् शब्द का ग्रयं — छन्द में वर्तमान रे० ग्रक्षरों में विराद् संख्या १० तीन बार पूर्ण होने पर भी प्रथम ग्रीर तृतीय चरण में ग्रक्षरों की न्यूनता की दृष्टि से इसका नाम काविराद् है।

विशेष-प्रातिशास्य प्र०१६ के सूत्र हैं-नवको द्वादशी द्वचूना ता विद्वांसेति काविराट् ॥४०॥ तेषामेकाधिकावन्त्यौ नष्टरूपा विपृच्छामि ॥४१॥

अर्थात्—दो पाव नौ-नौ अक्षरों के, श्रीर एक पाव द्वादश श्रक्षरों का जिसमें हो, वह 'काविराद् अनुष्टुप्' होती है। जैसे—'ता विद्वांसा' (ऋ० १। १२०१३)। उन्हीं पादों में अन्त्य के दो पादों में एक-एक अक्षर अधिक हो, तो 'वह नष्टक्ष्पा होती है। जैसे—'विपृच्छामि' (ऋ० १।१२०।४)

यहां पर यह चिन्त्य है कि यदि 'काविराट्' के पादों में क्रमशः १+६+ १२ प्रकार माने, तो उत्तर सुत्र की संगति ठीक लगती है। ग्रर्थात् इन्हीं पादों के ग्रन्त्य के दो पादों में एकाक्षर की वृद्धि (६+१०+१३) से नब्दरूपा ग्रनुष्टुप बनती है। परन्तु काविराट की उक्त पादाक्षरसंख्या उदाहृत ता

१. यद्यपि अल्पार्थ में 'कु' को 'का' आदेश पाणिनीय तन्त्र के अनुसार पथि अक्षि और उष्ण शब्द परे ही कहा है (द्र०-अष्टा० ६।३।१०३,१०६) तथापि विराद शब्द के परे भी 'का' आदेश का उपसंख्यान करना चाहिये।

विद्वांसा' मन्त्र में ठीक नहीं बैठती । उसमें कमशः ६+१२+६ है । यदि पूर्वसूत्र में कथंचित् ६+१२+६ कमशः संख्या स्वीकार करलें, तो उत्तर सूत्र की नष्टरूपा अनुष्टुप् का उदाहरण नहीं बनता । उसमें कमशः ६+१३+१० अक्षर न होकर ६+१०+१३ अक्षर हैं । अतः ऋक्प्रातिशाख्य का पाठ विचारणीय है । ऋक्सर्वानुकमणी में काविराट् की पादाक्षरसंख्या कमशः ६+१२+६ तथा नष्टरूपा की ६+१०+१३ स्पष्ट रूप से कही है ।

५—नष्टरूपा (नष्टरूपी) न्हिसमें क्रमशः ६+१०+१३ (= २२) अक्षरों के पाव हों, वह 'नष्टरूपा' अनुष्टुप कहाती है (ऋक्प्रा; वेपाछ)। ऋक्स में इसका नाम 'नष्टरूपी लिखा' है। यथा—

वि पूंच्छामि पाक्या ३ न दे वान् वर्षद्कृतस्याद्भुतस्य दस्रा । पातं च सह्य सो युवं च रम्यसी नः ।। ऋ० १।१२०।४।।

नष्टरूपा शब्द का अर्थ-पादों में विषमसंख्या होने से जिसका अनुष्टु क्ष्य नष्ट हो गया है। केवल ३२ अक्षर संख्यामात्र से ही अनुष्ट्रप्त है। अतः इसका नाम नष्टरूपा है।

६—विराट् (क)—जिस छन्द के पादों में क्रमुकाः १०+१०+१० (=३०) प्रक्षर होते हैं, उसे 'विराडनुष्टुप्' कहते हैं (ऋक्ष्रा, ऋक्स, वेसाछ)। यथा—

> श्रुधी हवे विषियानस्याद्वेर् बोधा विष्रस्याचेतो मनीषाम् । कृष्वा दुवांस्पन्तमा सचेमा ॥ ऋ० ७।२२।४॥ ते० सं० २।४।१० में भी कहा है— विश्वदक्षरा विराट्।

७—विराट् (ख)—जिस छन्द के पार्वों में कमज्ञः ११ + ११ + ११ (=३३) ग्रक्षर होते हैं, उसे भी 'विराडनुब्दुप्' कहते हैं (ऋक्प्रा, ऋक्स, वेमाछ)। यथा—

> अन् इन्द्रश्च बाजुषों दुर्गेणे सतावती युज्ञमिहोपं यातम् । अमर्थन्ता सोमुपेयायं देवा ॥ ऋ० ३।२५।४॥

विशेष — 'विराट' शब्द के दो अर्थ यहां ब्यक्त हो चुके। एक वह, जिसके तीनों पादों में दस-दस अक्षर हों। दूसरा वह जिसके तीनों पादों में ग्यारह-ग्यारह अक्षर हों। 'विराट्' शब्द का तीसरा अर्थ है—दो अक्षरों की न्यूनता। जिस छन्द में भी नियताक्षर संख्या से दो अक्षर न्यून हों, उसके साथ 'विराट्' विशेषण लगाया जाता है। यथा — विराड्गायत्री (२२ अक्षर की), विराट् उढिणक् (२६ अक्षर की)। इसी प्रकार अन्यत्र भी।

विराट् शब्द के इन तीनों अयों का बोध कराने के लिये निरुक्तकार यास्क ने, तीन निर्वचन किये हैं — विराट् विराजनाद्वा, विराधनाद्वा, विप्रापणाद् वा (निरुक्त ७।१३)। निरुक्त के इस स्थल की विशेष व्याख्या के लिए इसी ग्रन्थ का पृष्ठ ३०-३१ देखें।

द—चतुष्पाद् (ग्रनुष्टुप्)—जिसमें चार पाद हों, ग्रौर प्रत्येक में ग्राठ ग्राठ (८+८+८+८=३२) ग्रक्षर हों, वह 'चतुष्पाद् ग्रनुष्टुप्' कहाती है (पिसू, ऋक्प्रा, ऋक्स, निसू, उनिसू, वेमाछ)। यथा—

मुविवृत्ते सुनिरजुम् इन्द्र त्वादांतुमिछ्यः।

गवामण वृजं वृषि कृण्डव राष्ट्री म्रद्भिवः ।। ऋ० १।१०।७।।

६—पादैरनुष्टुप् — जिस छन्द में सात-सात ग्रक्षर के चार पाद होते हैं, उसे 'पादैरनुष्ट्प्' (पादसंख्या के कारण ग्रनुष्टप्) कहते हैं। इसका उल्लेख केवल ऋक्प्रातिशास्य में है।

पूर्व उष्णिक् प्रकरण में निर्विष्ट 'चतुष्पाव् उष्णिक्' को ही शौनक ने अक्षरसंख्या से उष्णिक् और पादसंख्या से अनुष्टुप् कहा है। द्र०-पृष्ठ १४०। इसका उदाहरण पूर्वनिर्विष्ट 'नदं वा ओदतीनाम्' (ऋ० ८।६९।२) तथा 'मंसीमहि' (ऋ० १०।२६।४) ही है।

१० महापदपं नित — जिस छन्द में क्रमज्ञः ४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ६ (= ३१) अक्षरों के छह पाद होते हैं, उसे 'महापदपंक्ति अनुष्टुप्' कहते हैं (ऋक्त्रा, ऋक्त, वेमाछ)। यथा—

तवु स्वादिष्ठाऽने संदृष्टिर् हृवा चिवह्न इवा चिद्वतो:।

श्चिये चुनमो न रोचत उपाके ।। ऋ० ४।१०।४।।

विशेष — (क) इसके द्वितीय पाद में चार प्रकार हैं, व्यूह से पञ्चाक्षरत्व को पूर्ति करनी होती है ।

- (ख) उत्तरार्ध में 'न' पद को पञ्चम पाद में गिनने पर'रोचते' किया बब्ठ पाद के जादि में होती है। पादादि में तिङ् धनुदात्त नहीं होता, उदात्त होता है। खतः यह नादकल्पना स्वरद्यास्त्र से विपरीत होने के कारण र ज्य है। यह बात गायत्री के खन्तर्गत पदपंक्ति(क) के उदाहरण में भी (पृष्ठ १३३) लिख चुके हैं।
- ्र (ग) घ्यान रहे कि महापदपंक्ति का यह उदाहरण ऋक्प्रातिशाख्यकार श्रोनक ने दिया है ।
- (घ) पदपंक्ति गायत्री का भेद लिख चुके हैं। उसमें पांच-पांच प्रक्षर के पांच पाद हैं। इसमें उससे १ पाद ६ प्रक्षर का प्रधिक है, इसलिए इसका नाम महापदपंक्ति रखा है।

ग्रनुष्ट्रप् के पूर्वलिखित भेवों का चित्र इस प्रकार है—

## मनुष्ट्प के मेहों का चित्र

| जयदेव <b>०</b>                   | म्<br>इन्द्रित                    |                                                                          | A .                                    |          | 1                                      |          |          | ×            |                          |                         |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| वेमाछन्दो०                       | ×                                 | पिपीलिकामध्य                                                             | रितः कृति                              | काविराट  | मन्द्रस्था                             | विराद    |          | चतुष्पाद     |                          | महापदपङ्कित             |
| उपनिदान वेमाछन्दो ।              | पुरस्ताज्ज्योतिः                  | ] मध्येल्योतिः                                                           | : जपरिष्टाज्ज्यं                       |          |                                        |          |          | चतुष्पाव् =  |                          | Ħ                       |
|                                  | पुरस्ताज्ज्योतिः पुरस्ताज्ज्योतिः | पिपीलिकामघ्या मध्येज्योतिः ] मध्येज्योतिः पिपीलिकामघ्या<br>पिपीलिकामघ्या | उपरिव्हाज्योति: उपरिव्हाज्ज्योति: कृति |          |                                        |          |          | चतुष्पाद् चा | 10.7                     |                         |
| ऋक्सर्वा० मिदान०                 | ×                                 | पिपीलिकामच्य                                                             |                                        | काविराट् | नष्टरूपी                               | बिराट    | 2.       | चतुष्पाद् च  |                          | हापवपङ्कित              |
| पूर्णं संस्था पिङ्गलः ऋक्प्राति。 | ×                                 | पिती सिकामच्य <u>ा</u>                                                   | कृति                                   | काविराट  | नष्टरूपा                               | बिराह    | n        | मतुष्पाद् -  | पावैरनुष्टुप्            | महापदपङ्कित महापदपङ्कित |
| पिङ्गल ।                         | त्रियाद्                          | æ .                                                                      | =                                      |          | F                                      | (P       |          | चतुष्पाद् च  | F                        |                         |
| पूर्णं संस्था                    | o' m                              | or<br>mr                                                                 | 5 8                                    | W.       | O'<br>IP'                              | ° m      | ar<br>ar | or mr.       | 30                       |                         |
| गदाक्षरसंख्या                    | 2+13+15                           | 84+++88                                                                  | 88+88+6                                | x+&      | 100 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 | 03+03+07 | 18+18+18 | 8+a+a+a      | 9+9+9+9                  | x+x+x+e                 |
| पादार                            | 2+5                               | +22                                                                      | +28                                    | 8+83+6   | +                                      | +        | +==      | +4-          | <b>十</b> タ<br><b>十</b> タ | + +                     |

### दशम ऋध्याय

### श्रार्चं छन्द (२)

### बृहती, एंक्ति, त्रिष्टुप् श्रीर जगती

श्रार्च छन्दों के प्रथम सप्तक के गायत्री, उष्णिक् ग्रीर अनुब्दूप् के भेद-प्रभेदों का वर्णन पूर्व श्रष्ट्याय में कर चुके। इस श्रष्ट्याय में प्रथम सप्तक के शेष बृहती, पंक्ति, त्रिब्दुप् ग्रीर जगती छन्दों के भेद-प्रभेदों का वर्णन किया जाएगा।

#### ४-बृहती छन्द

बृहती छन्द में अनुष्टुप् (३२ अक्षर) से चार अक्षर अधिक होते हैं। इस प्रकार बृहती छन्द ३६ अक्षर का होता है। यह प्राय: चार पादों का होता है। पाद-संख्या और उनकी अक्षर-संख्या की न्यूनाधिकता से इसके अनेक भेद होते हैं।

#### बृहती के भेद

वृहती छन्द के जितने भेद उपलब्ध छन्द:बास्त्रों में वर्णित हैं, उसका हम पागे वर्णन करते हैं—

१ — बृहती (क) — जिस छन्द के चारों पावों में ६ + ६ + ६ + ६ (= ३६) ग्रक्षर होते हैं, उसे 'बृहती' कहते हैं (पिसू, ऋक्ष्मा, ऋक्स, निसू, उनिसू, वेमाछ)। यथा—

चक्षुषो हेते मनसो हेते वाचो हेते ब्रह्मणो हेते। यो माघायुरभिदासति तमग्ने मेन्या मेनि कृष्णु ॥ तै॰ बा० २।४।२।१॥

- विशेष (क) इस उवाहरण में प्रथम पाद में १० प्रक्षर हैं। प्रत: इसे मुरिग्बृहती कहना होगा। यह उवाहरण वेणीराम शर्मा द्वारा पिङ्गल छन्द:- सूत्रव्याख्या में उद्वृत है।
- (ख) शौनक ने ऋक्प्रा० (१६।६१) में बृहती के उपेदमुपर्चनम् , (ऋ० ६।२८।८) तथा ग्राहार्षं त्वा (ऋ० १०।१६१।४) उदाहरण विए हैं। इनमें से प्रथम में (८+८+८+७) ३१ सक्षर हैं। दूसरे में भी

(७+६+६)=३१ ग्रक्षर हैं। शौनक ने इन उदाहरणों को देते हुए स्पष्ट लिखा है—सर्वे व्यूहे नवाक्षराः—ग्रर्थात् व्यूह करने पर सब पाद नौन नो ग्रेक्षरोंवाले होते हैं। निदानसूत्र में भी उपेदम् (ऋ० ६।२६।६) मन्त्र ही उदाहरण दिया है। इस पर व्याख्याकार ने लिखा है—सूत्रपठितानि तत्रा-क्षराणि विकर्षेण गणनीयानि । ग्रर्थात् सूत्रपठित ग्रक्षरों की गिनती विकर्ष = व्यूह से करनी चाहिए।

- (ग) ऋक्सर्वानुक्रमणी में कात्यायन ने उपेदम् (ऋ॰ ६।२८।८) तथा आहार्षम् (ऋ॰ १०।१६१।५) दोनों को अनुष्ट्रप् लिखा है । कात्यायन का लेख शौनक की अपेक्षा ठीक है ।
- (२) बृहती (ख) जिस छन्द के चारों पादों में क्रमशः १० + १० + ६ + ६ (= ३१) प्रकार हों, उसे भी 'बृहती' कहते हैं (पिसू, जसू) यथा— कां सोस्मितां हिरंण्यप्राकाराम् आर्वां ज्वलंन्तीं तुप्तां तुर्वयंन्तीम् । पृद्मे स्थितां पृद्मवंणां तामिहोपह्नये क्रियंम् ।।

ऋ० ४।४।३४ का परिशिष्ट श्रीस्थत ४।

विशेष—(क) इस उदाहरण के द्वितीय पाद में ११ ग्रक्षर हैं, ग्रत: यह भुरिग्बृहती छन्द होगा।

- (ख) इस उदाहरण के। द्वितीय पद 'सोहिम्तां' में दो अनुदात्त छपे हैं (श्री पं तातवलेकर जी के ऋक्संस्क प् ७७२)। स्वरकास्त्र के नियमानुसार द्वितीय पद में दो एक साथ अनुदात्त नहीं हो सकते। अतः यहाँ स्वर-पाठ अष्ट है, यह स्पष्ट है।
- (ग) जयदेव के छन्दःसूत्र तथा उसकी व्याख्या के अनुसार इस छन्द में कमदा: ५ + ५ + १० + १० अक्षर होने चाहिएँ। यदि यहाँ पाठ की गड़बड़ न हो, तो इसे बृहती का तीसरा भेद मानना होगा, और इसका उदाहरण ढूँढना होगा।
- ३—पुरस्तात्बृहती—जिसके पादों में क्रमकाः १२+०+०+०(= ३६) प्रक्षर हों, उसे 'पुरस्ताद् बृहती' कहते हैं (पिसू, ऋक्ष्रा, ऋक्स, निसू, उनिसू, जसू, वेमाछ)। यथा—

महो यस्पतिः शर्वसो ब्रसाम्या महो नुम्णस्य त तुनिः। भूता बर्ज्ञस्य घटणोः पिता पत्रमिव प्रियम् ॥

ऋ० १०।२२।३॥

विशेष—शौनक ने 'पुरस्ताव् बृहती' का उपयु क्त उवाहरण लिखा है। इसके प्रथम पाद में ११ और तृतीय में ७ सक्तर होने से वो की ब्यूह से पूर्ति करनी होती है। शौनक ने इसी छन्द का दूसरा उवाहरण 'स्रघीन्वत्र' (ऋ०१०।६३।१५) दिया है। इसमें कमशः १२+७+७+ प्रकार हैं, सर्यात् ३ स्रक्षर न्यून हैं। कात्यायन ने भी इन मन्त्रों का 'पुरस्ताव् बृहती' छन्द ही माना है।

४—उरोवृहती, स्कन्धोग्रीवी, न्यङ्कुसारिणी—जिस छन्द के पादों. में ऋमंशः मि १२ + मि (३६) ग्रक्षर हों, उसे 'उरोबृहती, स्कन्धोग्रीवी बृहती, न्यङ्कुसारिणी बृहती' इन तीन नामों से स्मरण करते हैं (पिसू, ऋन्प्रा, ऋक्स, निसू, उनिसू, जसू, वेमाछ)। यथा—

> मत्स्यपंथि ते महुः पात्रंस्येव हरिवो मत्सुरो मर्वः । वृषां ते वृष्णु इन्दुंर् वाजी संहस्रुसार्तमः ।। ऋ० १।१७५।१।।

विशेष— (क) शौनक द्वारा प्रस्तुत इस उवाहरण के प्रथम ग्रीर तृतीय पाद में सात सात ग्रक्षर हैं, ग्रर्थात् दो यून हैं। दूसरा उवाहरण ईजानिमिद् (ऋ० १०११३२।१) का विया है। उसके प्रथम में ६ तथा दूसरे में ११ ग्रक्षर हैं, ग्रन्थों में प्र- । इसमें ग्रक्षर-पूर्ति तो हो जाती है। पर लक्षण का पूरा समन्वय नहीं होता।

- (ख) पिङ्गल के अ० ३ सूत्र २६, ३० से विवित होता है कि इस छन्द का 'स्कन्धोग्रीवी' नाम ऋष्टिक प्राचार्य के मत में है, और 'उरोबृहती' यास्क के मत में । इस समय इन दोनों प्राचार्यों के छन्दोग्रन्य प्रनुपलब्ध हैं । इनके विषय में विशेष परिज्ञान के लिए हमारा 'छन्दःशास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ देखना चाहिये (यह शीघ्र प्रकाशित होगा)।
- (ग) निदानसूत्र के प्रनुसार 'स्कन्धोग्रीबी' नाम ग्राये वक्ष्यमाण 'पथ्या- वृहती' का है। ग्रगले भेद का विशेष वक्तव्य देखें।

प्र—पथ्या, सिद्धा (स्कन्घोग्रीवी)—जिस छन्द्र के पादों में कमकाः द+द+१२+द (=३६) ग्रक्षर होते हैं, उसे 'पथ्या बृहती' कहते हैं (पिसू, निसू, उनिसू, जसू, वेमाछ)। उपनिदान सूत्र में इसका 'सिद्धा' नामान्तर मी लिखा है। निदानसूत्र में इसका नामान्तर स्कन्धोग्रीवी भी निर्दिष्ट है। ऋक्सर्वानुक्रमणी में इसे केवल 'बृहती' नाम से स्मरण किया है।

यथा-

मा चिवुन्यद् वि शंसत् सर्वायो मा रिवण्यत । इन्द्रमित् स्तीता वृषंगं सर्चा सते मुहुंदृक्या च शंसत ॥

ऋ० पारे।१॥

विशेष—निदानसूत्र का जैसा पाठ उपलब्ध है, उसके प्रनुसार पथ्या बृहती का नामान्तर 'स्कन्बोग्रीवी' भी है। सब शास्त्रों की जुलना करने से हमें यहां पाठ में विपर्यास हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। यह विपर्यास बहुत पुराना है। वेङ्कुट माधव ने छन्दोनुक्रमणी में निदानसूत्र का यही मत उद्धृत किया है। ग्रत: उससे पूर्व ही पाठ विपर्यस्त हो चुका था, यह स्पष्ट है।

६ — उपरिष्टाद्बृहती — जिस छन्द के पावों में कमशः मिन मे मे १२ (= १६) ग्रक्षर हों, उसे 'उपरिष्टाद् बृहती' कहते हैं (पिसू, ऋक्प्रा, ऋक्स, निसू, उनिसू, जसू, बेमाछ)। यथा —

शूनमस्मम्यंम् तये वर्षणी मित्री स्रंयं मा । शम यच्छन्तु सुप्रयं स्नादित्यासी यदीमहि स्रति द्विषः ॥

ह० १।१२६।७।।

विशेष—शौनक ने इस छन्द का उदाहरण नतमंही (ऋ॰ १।१२६।१) दिया है। इसके द्वितीय चरण में सात ग्रज़र है, ब्यूह से एक ग्रक्षर की पूर्ति करनी होती है। निदान सूत्र की ब्याख्या में 'तातप्रसाद' ने विश्वा पृतनाः मन्त्र उद्धृत किया है। वह अशुद्ध है, क्योंकि इसमें ४८ अक्षर हैं। ग्रतः यह जगती छन्दवाला ग्रथवा ब्यूह से ग्रतिजगती छन्दवाला है। निदानसूत्र के सम्पादक ने इस महती भूल पर कोई टिप्पणी नहीं दी।

७—विष्टारबृहती—जिस छन्द के पादों में क्रमशः ५+१०+१०+ ६ (==३६) प्रकार होते हैं, वह 'विष्टारबृहती' कहाता है (ऋक्प्रा, ऋक्स, वेमाछ) । यथा—

> युवं ह्यास्तं मुहो रन् युवं वा यन्तिरतंतिसतम् । ता नो वस् सुगोपा स्यति पातं नो वृक्तविष्यायोः ।।

> > ऋ॰ १।१२०।७॥

विशेष — ज्ञोनक द्वारा प्रवत उक्त उदाहरण के प्रथम पाव में ७ तथा तृतीय में ६ प्रक्षर हैं। प्रथम में 'ह्या' में व्यूह हो सकता है, परन्तु तृतीय पाव में व्यूह्मनान कोई वर्ण नहीं है।

द—विषमपदावृहती—जिस छन्द के पादों में कमकः ६+५+११ +प (=३६) अक्षर हों, वह 'विषमपदा बृहती' कहाती है (ऋक्प्रा, ऋक्स, वैशाष्ट्र)। यथा—

> सनितः सुसंनितृष्यु चित्र चेतिष्ठ सूनृंत । प्रासहां सम्राद् सहारि सहंन्तं भुज्युं वाजेषु पूर्व्यम् ॥

> > ऋ० दा४६१२०॥

विशेष—इस उवाहरण के अन्त्यपाद में सात श्रक्षर हैं, ब्यूह से श्रक्षर-पूर्ति मानी जाती है।

१—महाबृहती, सतोबृहती, ऊर्ध्वबृहती, विराडध्वंबृहती, त्रिपदा-बृहती—जिस छन्द में बारह-बारह प्रक्षर के तीन पाद (१२+१२+१२= ३६) हों, वह पिङ्गल और गार्थ के मत में 'महाबहती' प्रथवा 'सतोबृहती' बहाती है। ऋत्सर्वानुक्रमणी में इसे 'ऊर्ध्वबृहती'; ऋत्म्यातिशाख्य तथा वेड कट की छन्दोनुक्रमणी में 'विराडूर्ध्वबृहती'; ग्रीर निदानसूत्र में 'त्रिपदाबृहती' के नाम से स्मरण किया है। यथा—

> श्रय यदिमे पंत्रमान रोवंसी हुमा च विञ्वा भुवंनाभि मज्मना । यूथे न नि:ष्ठा वृ'षुभो वि तिंष्ठसे ॥ ऋ० ६।११०।६॥

विशेष—(क) शौनक ने ऋ० ६।११०।४ का उदाहरण दिया है, उस
में प्रथम पाद के दो ग्रक्षरों की पूर्ति व्यूह से करनी होती है। जब इसी सुक्त
में हमारे द्वारा उद्घृत ऐसा मन्त्र विद्यमान है, जिसमें व्यह की ग्रावश्यकता
ही नहीं होती, स्वभाव से ही पूर्णाक्षर है, तब भी शौनक ने दो ग्रक्षर न्यून
का उदाहरण क्यों दिया, यह समक्ष में नहीं ग्राता ? सम्भव है, यह उदाहरण
उसने पूर्वाचार्यों के किसी ग्रन्थ से लिया हो। यही ग्रवस्था निदानसूत्र के
वृत्तिकार द्वारा उद्धृत उदाहरण की है।

- (ख) शौनक, कात्यायन और वेङ्कट माधव के मत में 'सतोबृहती' नाम पंक्तिछन्व के अवान्तर भेव का है। उसका वर्णन ग्रागे किया जाएगा।
- (ग) पिङ्गलसूत्र ३।३६ के प्रनुसार तण्डी प्राचार्य के मत में 'महाबृहती' का 'सतीबृहती' नाम था।

बृहती छन्द के भेदों को स्पष्टरूप से हृदयङ्गम कराने के लिए हम ग्राग उनका चित्र प्रस्तुत करते हैं—

## बृहती के मेदों का चित्र

| हिंदी हिंदी                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | ्<br>।<br>।<br>।                                                                  |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| , जयदेव •<br>. x<br>बृहती<br>] पुरस्ताद्बृहती                                             | उरोबृहती<br>स्कन्घोग्रीबी                                                                                                                                                                                                                                     | प्रदा<br>प्रदा<br>×                     | अपरिष्टा<br>X                                                                     | × × ×                                |
| उपनिदान वेऽछन्दो० जयदेव॰<br>बृहती बृहती X<br>X X बृहती<br>प्ररत्ताव्बृहती प्ररस्ताव्बृहती | डरोबृहती डरोबृहती<br>स्कन्धोग्रीवी स्कन्धोग्रीवी<br>स्यङ कसारिणी स्यङ क्रमानि                                                                                                                                                                                 | प्रध्या                                 | अपरिष्टाव्यू<br>विष्टारबृहती                                                      | X विषमपदाब्                          |
| उपनिदान。<br>बृहती<br>×<br>पुरस्ताब्बृहती                                                  | उरोबृहती<br>स्कन्धोग्रीवी<br>गी न्यङ कसारि                                                                                                                                                                                                                    | ्र<br>पच्या<br>सिखा                     | उपरिष्टाद्बु॰ उपरिष्टाद्बु॰ उपरिष्टाद्बु॰ उपरिष्टाद्बु॰<br>X विष्टारबृहती X       | X<br>महाबृहती<br>सतोबृहती            |
| म्हन्सर्वा॰ निदान॰<br>बृहती बृहती<br>X X<br>पुरस्ताब्बृहती पुरस्ताब्बृहती                 | डरोबृहती<br><i>X</i><br>गी न्यङ कसारि                                                                                                                                                                                                                         | पध्या<br>स्कन्चोग्रीवी सिद्धा           |                                                                                   | × × ×                                |
| ऋक्सवि ।<br>बृहती<br>X<br>पुरस्ताब्बृहती                                                  | डरोब्हती<br>स्कन्धोग्रीबी<br>ो म्यङ कुसारिण                                                                                                                                                                                                                   | ब्रह्म<br>×                             | उपरिष्टाद्बु अपरिष्टाद्बु (विद्यार्बु (विद्यार्बुहती) विद्यार्बुहती विद्यार्बुहती | अध्यत्त्र ।<br>अध्यत्ति ।<br>X       |
| म्हन्प्राति。<br>बृहती<br>×<br>पुरस्ताब्बृहती                                              | उरोबृहती उरोबृहती उरोबृहती उरोबृहती उरोबृहती उरोबृहती उरोबृहती उरोबृहती उरोबृहती<br>स्कन्धोग्रीवी स्कन्धोग्रीवी स्कन्धोग्रीवी X स्कन्धोग्रीवी स्कन्धोग्रीवी स्कन्धोग्रीवी<br>न्यङ्कुसारिणी न्यङ्कुसारिणी न्यङ्कसारिणी न्यङ्क सत्तारिणी न्यङ्क सत्तारिणी न्यङ् | ××                                      |                                                                                   | विराद्धच्यंबृहती क्रध्यंबृहती<br>X X |
| पिञ्चल ऋक्याति<br>बृहती बृहती<br>" × X<br>पुरस्ताव्बृहती पुरस्ताव्बृहती                   | उरोबृहती उरोबृहती<br>स्कन्घोगीवी स्कन्घोगीवी<br>स्यङ्कुसारिणी स्वङ्कुसा                                                                                                                                                                                       | त्र्या<br>×                             | उपरिष्टाव्बु •<br>X<br>X                                                          | महाबृहती]<br>सतोबृहती                |
| म च च च च च च च च च च च च च च च च च च च                                                   | in<br>m<br>m                                                                                                                                                                                                                                                  | or<br>m                                 | . r<br>. r<br>. m<br>. m<br>. m                                                   | Tur (11)                             |
| पादाक्षरः पूष<br>६+६+६+६<br>१०+१०+५+६<br>१२+६+६                                           | a+82+a                                                                                                                                                                                                                                                        | u + u + u + u + u + u + u + u + u + u + | n+1+4+4<br>n+40+40+4<br>n+4+4+4                                                   | 23+23+23                             |
|                                                                                           | U                                                                                                                                                                                                                                                             | U                                       | u u w                                                                             |                                      |

#### ध-पंकित छन्द

बृहती के ३६ प्रकारों में चार प्रकारों की वृद्धि से ४० प्रकार का 'पंक्ति' छन्द बनता है। यह प्राय: चार पार्व का होता है। कभी-कभी न्यूनाधिक पाद का भी देखों जाता है। पाँच के समाहार का नाम पंक्ति है। तबनुसार जिस छन्द में पाँच पाद हों, वहीं अभिवृत्ति से पंक्ति कहा जा सकता है। परन्तु: पञ्चपदा पंक्ति वेद में प्रतिस्वरूप उपलब्ध होती है।

#### पंक्ति के भेद

पंक्ति छन्द के जितने भेद उपलब्ध छन्द:शास्त्रों में निद्धिष्ट हैं, उन्हें हमें भ्रामें लिखते हैं।

१—सतः पंक्ति (क), सतोबृहती, सिद्धां (क), विष्टारं (क), सिद्धां विष्टारं (क), सिद्धां विष्टारं — जिस छन्द में कमकाः १२+ में १२+ में (अर्था के चार पाद होते हैं, उसे 'संतः पंक्ति' (पिसू, उनिसू, जसू), ग्रंथवा 'सतो-वहती पंक्ति' (ऋका, ऋक्स, वेमाछ), ग्रंथवा 'सिद्धापंक्ति' तथा 'विष्टारं-पंक्ति' (उनिसू), ग्रंथवा 'सिद्धाविष्टारपंक्ति' (निसू) कहते हैं। यथां —

म्नीनन् तुर्वशं यदु परावतं चंपावेवं हवामहे ।

म्रोनिन्यम्नवंवास्स्व बृहर्वणं तुर्वीति वस्येवे सहैः ॥ ऋ ० १।३६।१६।।

विशेष — पिङ्गलसूत्र, निवानसूत्र, उपनिवानसूत्र ग्रीर जयवेव छन्दःसूत्र में 'सतोबहती'नाम बहती छन्द के एक भेद का है। तण्डी के मत में सतोबहती नाम पूर्व निविद्ध 'महाबहती' को है (पिसू० ३।३६) ।

२—सतःपंक्ति (खं), विपरीता, सिद्धा (खं), विष्टार (खं)— जिस छन्द में कार्यः ५ + १२ + दं + १२ (=४०) ग्रंक्षरों के चार पंद होते हैं. उसे 'विषरीता पंक्ति' कहते हैं (ऋक्ष्या, ऋक्स, निसू, वेमाछ)। पिसू, जसू तथा उनिसू में इसे भी 'सतःपंक्ति' कहा है। उनिसू में इसके 'सिद्धापंक्ति' और 'विष्टारपंक्ति' नाम भी उल्लिखित हैं। यथा—

१. द्रव्टच्य ग्रव्टाच्यायी १।१।१६ सूत्र तथा उसकी वृत्ति। गायत्री के भेदों में भी एक पदपंक्ति छन्द लिखा गया है (पिक्नल तथा गार्थ इसे पंक्ति का भेद मानते हैं)। उसके पंक्ति नाम का भी यही कारण है कि उसमें भी पाँच पाँच ही होते हैं।

य ऋ ध्वः श्रांव्यत्संखा विश्वेत् स वें व जिन्मा पुरुष्टतः ।
तं विश्वे मानु वा युगे — न्द्रं हवन्ते तिवृषं यतस्त्रु चः ॥ ऋ ० ८ । ४६ । १२॥
विशेष — तण्डी के मत में इन दोनों छन्दों का नाम 'विष्टारपङ्कित' हैं (उनिसू) । चतुर्थं पाद के अक्षरों की पूर्ति ब्यूह से करनी चाहिए ।

३ — आस्तारपंक्ति — जिस छन्द में क्रमशः ८ + ८ + १२ + १२ ( = ४०) प्रक्षरों के पाद होते हैं, वह 'ग्रास्तारपङ क्ति' कहाता है (पिसू, ऋक्त्रा, ऋक्स, निसू, उनिसू, जसू, देमाछ) । यथा —

भूद्रं नो ग्रपि वातय मनो दक्षम्त ऋतुं म् । ग्रघां ते सुख्ये ग्रन्थंसो वि वो मदे रणन् गावो न यवसे विवक्षसे ।। ऋ० १०।२५।१।।

४—प्रस्तारपंक्ति जिसमें कमेश: १२ + १२ + द ( ४००) अक्षरों के पांव हो, वह 'प्रस्तारपङ्कित' छन्द कहाता है (पिसू, ऋक्प्रा, ऋक्स्र, निसू, जर्म, वेमाछ) । यथा —

भद्रमिद् भद्रा क्रणबत् सरस्वत्यकवाडी चेतति वाजिनीवती । गृणाना जमदिन्वत् स्तुवाना च वृतिष्ठवत् ॥ ऋ० ७ ६६।३॥ विशेष – द्वितीय पाद की अक्षुस्त्रीत अद्भू से करनी चाहिए।

४—संस्तारपंक्ति—जिस्मूँ, कर्मकः १२. ई कि १२. ई कि ४०) अक्षरों के पाद हों, वह 'संस्तारपङ्क्ति' छन्द कहाता है (पिसू, ऋक्स्न, ऋक्स, निसू, उनिसू, जसू, वेमाछ) । यथा—

पितुभृतो न तन्त्र मित्र मुदानंबः प्रति दश्मो यज्ञामस् । तार्म विषय स्वाप्त स्वाप्त स्वतं यति वर्ते नि सुंजातता ।। ऋ०१०।१७२।२।। विशेष—(क) ऋषप्रातिशास्य मूल तथा निदानसूत्र तथा पिङ्गलसूत्र के व्याख्याकारों ने संस्तारपंक्ति का यही उदाहरण दिया है। परस्तु ऋक्स-विनुक्रमणी के:सत में यह एक सन्त्र नहीं है, अपितु दो द्विपदांए हैं श

(ख) ऋषसर्वानुक्रमणी के मतानुसार 'सुदानुवः' पव द्वितीद पाँदा-

मि क्राविद में १४० ऐसी द्विपदाएं हैं, जिनको अध्ययनकाल में तथा अथ करते समय दो-दो द्विपदाओं को मिलाकर एक च्रुतुष्यदा ऋक् बना लेते हैं। इस प्रकार १४० द्विपदाओं की ७० च्रुत्पदाएं बन जाती हैं। (घ) मैक्समूलर ने ग्रपने मूल ऋ नसंस्करण में प्रथम मण्डल (सूक्त ६५—७०) की ६० द्विपदाग्रों को ३० चतुष्पदा ऋ क् बनाकर छापा है। शेष द अ दिपदाग्रों को द्विपदाग्रों को दिपदाग्रों को दिपदाग्रों को एक ढंग से (या तो सब को दिपदाग्रप से छापता, ग्रथवा सब को चतुष्पदा वनाकर छापता) न छापकर अर्घजरतीय न्याय से छापा है। इस कारण ऋ ग्रेड की ऋष्संग्रा की गणना करनेवाले मैक्डानल, स्वामी दयान व सरस्वती, सत्यत्रत सामश्रमी, स्वामी हर्षिप्रसाद ग्रीर श्री पंच भगवद्ग जी ग्राहि से कई भूलें हुई हैं। यतः सब ने मैक्समूलर के ऋष्म स्कर्ण को ग्राहश मानकर ऋगणना की है। उस के द्वारा ग्राहण्य से छारी गई दिपदा ऋखामों की चोद किसी का ज्यान ग्राहण्य नहीं हुआ। ग्राहण को मानकर ऋगणना की है। उस के द्वारा ग्राहण्य नहीं हुआ। ग्राहण को मानकर ऋगणना की है। उस के द्वारा ग्राहण्य नहीं हुआ।

हमने उपूर्य पत सभी-लेखकों की भूलें दर्शाते हुए ऋग्वेद की द्विपदा ग्रीर चतुष्पदा दोनों पक्षों में वास्तविक ऋवसंख्या का निर्देश किया है । इसके लिए देखिए हमारी 'ऋग्वेद की ऋवसंख्या' पुस्तिका ।

६—विष्टारपंतित—जिस छन्द में क्षमशः ५+१२+१२+६ (= ४०) ग्रक्षरों के पाद हों, उसे 'विष्टारपंदित' कहते है (ऋवजा, ऋक्स, निसू उनिसू, जसू, वेमाछ) । यंथा —

धाने तब थवो वयो महिं भाजन्ते खर्चयो विभावसो । बृहंद्भानो शर्वसा वार्जनुबय्वो दर्घासि दाशुर्वे कवे ॥ ऋ०, १०।१४०:१॥ विशेष—तृतीय पाद में ब्यूह से खुक्षरपूर्ति होस्रो है । उन्न

७—ग्राषीपृक्ति – जिसमें कम्ब्रह्म १२ - १२ +१० (=४४)
ग्रामरों के चार पाद हों, वह जयदेव के मृत में 'ग्राबीपितित' कहाता है -(इ०जस् ३।१७ तथा इसकी टीका)।

्विशेष-यह भेद ग्रन्युत्र निर्दिष्ट् नहीं है। उदाहरण भी मृग्य है।

द—विराट्पुङ्कित (क्)ः—जिस छन्द में दस-दस ग्रक्षरों के चार पाद १०+१०+१०+१० (=४०) हो, वह 'विराट्पंक्ति' कहाता है (ऋत्प्रा, ऋग्स, उतिसू, वेमाछ) । यथा—

मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियांनां मन्ये त्वा च्यवंनमच्यु तानाम् । मन्ये त्वा सत्वंनामिन्द्र के तुं मन्ये त्वा वृष्मं चर्षगीनाम् ।।ऋ०००१६६१४,। ६—बिराट्पङ्कित (ख)—जिस छम्ब में दस-दस प्रक्षरों के तीन पाद १०+१०+१० (=३०) हों, इसे भी उपनिदानसूत्र भें 'विदाद-

#### ् ज़बाहरण मृग्य है।

, १०—पथ्याप ङ्क्ति स्विस छन्द से स्नाठ-स्नाट स्रक्षरों, के, पाँच पाद र ५ + ५ + ५ + ५ + ५ ( = ४०) हों, उसे 'पश्यापंकित' कहते हैं (पिस, इतिस, जिस्नों) । ऋक्त्रा, ऋक्स, निसू स्नोर, वेमाछ में इसे क्वल 'पुक्ति' नाम से स्मरण र किया है। यथा—

ा कत्वां म हो अनुष्युषं भीम आ वाव्ये श्रवः ।

(ध्याम् म्ह व्य ज्याकस्रोर् निवित्री हिरिवात् वर्षे हस्तयोर्वज्ञमायुसम् ॥ क्रिका

विशेष— शौनक ने इस छन्द, का जो उदाहरण दिया है, उसमें दो पादों है में व्यह से बसरपूर्ति करनी पड़ती है।

११—पदपंक्ति (क)—जिस छन्द में पाँच-पाँच प्रक्षरों के पाँच पाद १४४५ (=२५) हों, वह 'पवपंक्ति' कहाता है (पिसू, निसू, जसू)।

१२—पदपङ्कित, (ख)—जिस छन्द में एक पाद चार ग्रक्षर का, एक वाद द प्रकार का, पक वाद पांच-पांच (=२१) प्रकारों के हों, उसे, भी पदप्रकार कहते हैं (पिसू, निसू, जसू) ।

विशेष — (क) संख्या ११, १२ के प्रवृतित् छन्द् ऋक्ष्रा, ऋक्स, काषा वेसाछ के प्रनुसार गायत्री के भेद हैं।

ा (ख) इन दोनों के उदाहरण गायत्री-प्रकरण में दिये हैं, वहाँ देख लें।

(ग) दितीय प्रवपंतित में चार, छह और पाँच प्रकारों के पादों का कम विविक्षित नहीं है-। यह पूर्व गायत्री प्रधिकार में भी लिख चुके हैं।

ः १३ - अक्षरपंक्तिः (क) - जिल्ल छात्र में प्राप्तः प्रक्षरपंकि चार ः पाव (४४४ = २०) हों, उसे 'पिसू', तथाः 'उनिसू' में , 'झक्षरपंक्ति', और ः 'ऋक्प्राति॰' तथाः 'निसू' में 'चतुष्पदाः झक्षरपंक्ति', कहा है । प्रथा -

- युश्वा न-तायुं गृह्यः बद्यन्तम् ।

ः नमी युजानं नम्। वहन्तम् ॥ ऋ ०. १।६५।१।।

ं विशेष—कात्यायन के मत में यह 'द्विपदा विराद्पंकित' है । ब्रतः ज्सके स्मत में 'चतन्तं' के ब्रागे विराम नहीं है । इसी कारण 'न्तं' ब्रनुदान भी है ।

यह मन्त्र उन द्विपदायों के प्रन्तर्गत है, जिनको ग्रध्ययनकाल में दो-दो द्विपदाओं की जीड़कर एक चतुष्पदा बना लेते हैं। उस ग्रंबस्या में इसे छेन्द का उवाहरण मृथ्य होगा । पानु हर प्रमा लग् हैं जा अस्त्या में इस छन्द

१४ - ग्रक्षरपंक्ति (ख) -- जिस छन्द में पांच-पांच ग्रक्षरों के दो ही पाद होते हैं, उसे भी 'ग्रक्षरपंक्ति' कहते हैं '(उनिस्')। पिङ्गल ने दिसे 'ग्रह्पकाः ग्रक्षरपंक्ति' कहा है, ग्रौर निवान सूर्वकार ने विद्यवा विग्रक्षरपङ्कित माना है। यथा— ११०, या ना ग्रीका । ११स अलग्रह ने

सदो विश्वायुः शर्म सप्रयाः । तै० आ० ४।११॥ हो १८६० व्याप्तर विश्वासम्बद्धाः विश्वासम्बद्धाः स्थापना की व्याप्या विशेष—यह उदाहरण वेणीराम शर्मा ने पिञ्जलख्यःसूत्र की व्याप्या में दिया है

१५—द्विपदापंक्ति, विराटपङ्क्ति, द्विपदाविष्टारपङ्क्ति — जिस छन्द के प्रथम पाद में '१२ घोर द्वितीय पाव में न ग्रक्षर हो, 'उसे 'निस्' में द्विपदापङ्कित; 'उनिसू' में 'विराट्पङ्कित'; उसी की तण्डी के मत से द्विपंदा-विद्धारपड दितं कहा है । १९६ है हो । ११ । ११३१ व सहा । हिरान-

उदाहरण मृग्य है।

१६ — जगतीपङ्कित, विस्तारपङ्क्ति (विष्टारपङ्क्ति) — जिस छन्द में ब्राठ-ब्राठ ब्रक्षरों के ६ पाद दX६ (= ४६) होते हैं, उसे पिङ्गल-सूत्र में 'जगतीपङ्कित', तथा जयदेवीय छन्व:सूत्र में 'विस्तारपङ्कित' (याँठा०-विष्टार) नाम से स्मर्ण किया है। यथा

महि वो महतामवी वर्ण मित्र वाशुषे । यम|दित्या भुभि द्रहो रक्षया नेम् व नश्च

मने हसी व ऊतर्थः सुक् तयी व ऊतर्थः ॥ ऋ० ८।४७।१॥

विशेष— इसी छन्द का पिङ्गल, निदान ग्रीर उपनिदानकार ने ज्याती' के नाम से आगे उल्लेख किया है। 'ऋवर्षा', 'ऋवंस' ग्रीर 'वेमार्छ' में इसे 'महापड़ कित' नाम से स्मरण किया है।

पंक्ति छन्द के जितने भेद-प्रभेद पूर्व दशिय हैं, उनका चित्र इस प्रकार है-बन्धे न विश्व देशीर है हमें र विवाह र राष्ट्र-

# पङ्कित के भेदों का चित्र

| जोयदेव <b>॰</b>                      | सतःपंक्ति                               | < × ×                            | 17-15             | ×    | ×                                                                                                           | अस्तार्थ वित<br>प्रस्तारप्रित                                                                                 | संस्कृरपंदित                                                                                             | विष्टारप्रित विष्टारप्षित<br>X                                            | ंक्ति ×                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| "<br>सिंदान उपनिदान वे छन्दे जोयदेव॰ | त सतीबृहती र                            | < × ×                            | ξ,<br>  · · · · · | × :  | Ara J                                                                                                       | त अस्तारपंषित                                                                                                 | क्ति शस्तारप्कित                                                                                         | क्त विष्टारपृक्ति                                                         | ं विराद्पंष्टित ्विराद्पंष्टित |
| • उपनिदान•                           | È                                       | × सिक्झापावत<br>४ ४ विष्टारपंतित | ति!- सत्रपङ्गपत   |      | किष्टारप्रक्ति                                                                                              | गुष्तं शह्तार्थाष<br>रिष्तं अस्तम्रयिष                                                                        | रपंक्ति शस्तारप                                                                                          | रपिषित चिट्टारपि<br>X                                                     | X fatt                         |
| ऋस्सर्वा० सिंदान                     | सतोबृहती- सिद्धाचिष्ट<br>पंक्ति 'पंक्ति |                                  | पङ्कित पङ्कितः    |      | X X tauentales X X tauentales arrestribles arrestribles arrestribles arrestribles arrestribles arrestribles | प्रस्तारपंषित प्रस्तारपंषित प्रस्तारपंषित प्रस्तारपंषित प्रस्तरपंषित प्रस्तरपंषित प्रस्तारपंषित प्रस्तारपंषित | संस्तारप्षित सोहतारप्षित संस्तारप्षित संस्तारप्षित संस्तारप्षित संस्तारप्षित सोस्तारप्षित होस्त्रीरप्षित | विध्यारपनित विष्यारपनित विष्यारपनित विष्यारपनित विष्यारपनित विष्यारपनित अ | विराट्यं क्रित                 |
|                                      |                                         | ××                               |                   | 214  | X, X                                                                                                        | प्रस्तारपंक्ति प्रस्त                                                                                         | संद्रतारपं क्ति सं                                                                                       | enserviten fen $x$                                                        | विदीद्पंक्ति                   |
| पिगल ऋक्प्राति                       | सतःपङ्कित सतोबृहती-<br>पंक्ति           | × × .                            | DE 1 1-2 DE       | ×    | ×                                                                                                           | प्रस्तारमंबित                                                                                                 | संस्तारपंषित                                                                                             | ,विष्टारपंदित ।<br>*                                                      | ×                              |
| रसंख्या                              | , pr.1                                  | n of a                           |                   |      |                                                                                                             | 2 %                                                                                                           | ×°°                                                                                                      | , %                                                                       | °×                             |
| पादाक्षरसंख्या पूर्णाक्षरसंख्या      | 85+4+85+4                               | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-  | 444444            | al n |                                                                                                             | 83+83+2+2                                                                                                     | 84+=+=+88                                                                                                | 5+ 8+ 8+ 4 + c ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *                      | 08+08+08+08                    |

| जयदेव o<br>×<br>पण्यापं क्ति                                                                     | ) पदपंक्ति "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * .                                     | ×                                        | ××                                                   | x विस्तारपंक्ति          | । यह नाम                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ुखन्दो<br>× ×                                                                                    | ायत्रीभेद:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ×                                       | ×                                        | ××                                                   | ×                        | लिखा है                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उप्तिदान् वे छन्दो ।<br>बिराह्पं क्ति X<br>पध्यापं क्ति X                                        | <u>н</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | चतुष्पदा प्रसरपङ्कि क्ति<br>प्रसरप्रकार | हिपदाग्रथस्य ग्रभरपङ्ग दित<br>पङ्ग भित्त | . द्विपदाप् दिता विराद्धङ् दित<br>X. द्विपदाविष्टारः | 44 (40%)                 | त मा थ<br>रियम् ।                                                                                                                                                                                                                  | ਜ<br>ਨ<br>ਹ                                                                                                                                                                                                                                                    |
| उपनिव<br>विरा<br>पध्याप                                                                          | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मुक्तदा प्रकारपः<br>ग्रक्षरप्रकार       | प्रसन्ध् प्राप्त                         | नित्त वित्<br>हित्                                   | 9<br>144 (1)             | म् । सब्ब<br>१ प्रिक                                                                                                                                                                                                               | ाता जाय,<br>सर्वे ।                                                                                                                                                                                                                                            |
| निदान。<br>X<br>पंक्ति                                                                            | - पदपं स्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | चनुष्पद                                 | हिपदाश्रक्षर<br>पङ्गित                   | े हिपदापं क्ति विराद्धङ क्ति<br>X हिपदाविष्टार       | ×                        | त्ता गमय<br>सामिक<br>सामिक                                                                                                                                                                                                         | म्<br>म् २६ स                                                                                                                                                                                                                                                  |
| महसेसर्वा निदान उपितदान वे छन्दो जयदैव अ<br>X विराह्पंक्ति X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | गायत्रीभेदः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | × ×                                     |                                          | F'{1.'<br>× ×                                        | 5',<br>*                 | भव सस्य<br>न का छन्द                                                                                                                                                                                                               | साम्तो पङ्<br>। इस मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                      |
| [m                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                          |                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                  | ia:) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠<br>عنا                                | • "                                      | 125 E                                                | e a ol                   | सप्तपदी<br>ने इस मन                                                                                                                                                                                                                | म्नभिप्राय<br>ठ ११६)                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                  | (गायत्रीमेदः) ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , चतुरपदा-<br>प्रक्षरप्षितः             |                                          | ××                                                   | ×                        | है—संखा सप्तपदी<br>वंग दीनों ने इस मन                                                                                                                                                                                              | ै पंक्ति से ग्रामिप्राय<br>—पूर्व पृष्ठ ११८)<br>।४।१०।।                                                                                                                                                                                                        |
| ऋक्ष्रांति <b>॰</b><br>X<br>पंक्षित                                                              | ् (गायत्रीभेदः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्रह क्रित चतुष्पदा-<br>प्रक्षरप्कित    |                                          | * × ×                                                | ं ×<br>पक्ट वितः ×       | का मन्त्र है—संखा सप्तपदी<br>प्रौर्सायंग धीनों ने इस मन                                                                                                                                                                            | सामिकी पंक्ति से अभिप्राय<br>है (प्र०—पूर्व पृष्ठ ११८)<br>सं० २१५।१०॥                                                                                                                                                                                          |
| ऋक्ष्रांति <b>॰</b><br>X<br>पंक्षित                                                              | पैंडप्रिस्त क्ष्म क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्षमित्र क्ष्मित्र क्षमित्र क् | अक्षरपङ्गाबत                            | अस्पदाः X<br>शासन्यङ्ग कित               | * * *                                                | अगतीपङ्ग दितः ×          | १।२।१३ का मन्त्र है — संखा सप्तपदी<br>-पूणविष्णु और सायंण वीनों ने इस मन                                                                                                                                                           | र। यदि सामिकों पंक्ति से क्षभिप्राय<br>प्रकार होते हैं (क्र०—पूर्वपृष्ठ ११८)<br>टातैठ संठ २१४।१०।।                                                                                                                                                             |
| ऋक्ष्रांति <b>॰</b><br>X<br>पंक्षित                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २० झक्षरपङ्कांकतः चतुष्पदा-             |                                          | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                | भ दे ४ द जातीपङ्ग स्ति × | । बाह्यण १।२।१३ का मन्त्र है—संखा सप्तपदी<br>भाष्य मे-गुणविष्णु श्रौर सायेण वीतों ने इस मन                                                                                                                                         | नहीं आया। यदि सामिकी पंक्ति से अभिप्राय<br>। में २० अक्षर होते हैं (व्र०—पूर्वपृष्ठ ११८)<br>सना विराट। तै० सं० २।५।१०।।                                                                                                                                        |
| णिक्षरसंख्या पिज्नुष्ठ ऋक्षांति०<br>३० ४ ४ X X                                                   | र्भ प्रविदेशित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २० ्छक्षरपङ्गास्त                       | १० भारपशः                                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                |                          | न्द्रीग्यमन्त्र बाह्मण १।२।१३ का मन्त्र है—संखी सप्तपदी                                                                                                                                                                            | . हेखने. में नहीं आया। यदि सामिकी पंक्ति से अभिप्राय<br>ति पङ्कित में २० अक्षर होते हैं (प्र०—पूर्व पृष्ठ ११८)<br>. स्मित्समा दिराट । तै० सं० २१४।१०।।                                                                                                         |
| सरसंख्या पिज्नुल ऋक्ष्राति • १० X X X X X X                                                      | २४ पहर्मित ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अक्षरपङ्गाबत                            | १० भारपशः                                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                |                          | ह्यान्त्रीयमन्त्र बाह्मण १।२।१३ का मन्त्र है—संखी सप्तपदी भव सक्य ही गर्मयम् । सक्य त भा थाथाः संब्य त नाथा।<br>ठठ्याः । इस मन्त्र के भाष्य में—गुणविष्णु और सायण दीनों ने इस मन्त्र का छन्द्र सामिकी पृत्तिरियम् लिखा है । यह नाम | आक्रमार केखते में नहीं आया । यदि सामिकी पंक्ति से अभिप्राय साम्तों पहें कि से माना जाय,ता यह भा उपपन्त नहां है।<br>मेगोंकि साम्ती पहें कि में २० अक्षर होते हैं (४०—पूर्व पृष्ठ ११८) । इस मन्त्र में २६ अक्षर हैं ।<br>किन्नत्रस्परा विराट । तै० सं० २।४। १०।। |

## ६-त्रिष्टुप् छन्द

पर दिल्ली वर्ग प्राप्त अ : 17 == ४१ लोबे विष्य । क्षिकृदुप् छन्द्र, में पङ्कित(-४० शक्ष्र) से चार मुक्तर मिक (-४४) होते हैं। इसमें मुस्मत्या न्यार्ह-ग्यारह सक्षरों के चार पाव होते हैं। किन्तु पाव ग्रीर ग्रक्षरसंख्या की न्यूनाविकता से इसके ग्रनेक भेद हैं।

्रवत्रक छन्। जान हें हे जिल्ह्यू के सेंद नाच्चप्रतह्म अस्ति में जिल्ह्यू के जितने सेंद-निविध्ट हैं, उनका वर्णन नीचे किया: जाता है जिल एका में क्य रहता कर के हैं के खान कर कर के १११ - त्रिष्टुप्-जिस, छन्द्रमें अयारह स्थारह स्थारों के चार पाद ११-६१ क्रिश्चित्र १ (=४४) हों, वह 'त्रिष्टुंप्' कहाता है (ऋवधा, ऋक्स, निसू, वेमास्) । यथा — १८०० में स्वयं प्रदेश में भी पर १९३१

पिबा सोमम्भि यमु प्र तुर्वे कव गुन्यं महि गुणान इ न्द्र । वियो भू ज्लो विषयो बज्रहस्त विश्वा वृत्रमिनित्रमा श्रावीमि: ॥

२ — जारती विध्या — देश छन्य है हे बार प्रशन्तारी व क्षीर रू-जागती जिष्टुप-जिस छन्द में दो पाद बारह-बारह अक्षरों के हों, ब्रीर हो खारह-खारह के १२ + १२ + ११ + ११ ( = ४६), प्रयवा ११ + र्रे क्रिक्ति हैं (चर्च), वह 'जगती त्रिष्टुप्' कहाती है (ऋवगा, ऋवस,

वेमाछ) । यथा— ये वाजिन परिपद्यन्ति पुक्वं य इमाहः सुरिप्तिनहे रेति । वे चार्वतो मांसिभक्षाम्पासंते उतो तेषांमुभिगू तिर्न इन्वतु ।।

ि । - (प्रकृष्ण एक । यह जाना मान् कृष्ट्रा है देहें। है हा 👯 विशेष—(क) इस छम्द में विशेष नियम नहीं है कि ग्रक्षरसंख्या किस कम से हो । हार वार १९००

ा (ख) जब इस पादाक्ष रसंस्था का मन्त्र त्रेष्ट्रभ सुक्त, में होगा, तो वह :'ज्यती क्रिव्दूप्' कहा जायेगा। ग्रीर यदि जागत सूत्र में होगां,तो वह जगती का भेद माना जाएगा.। १००१ १००० १००० १००० १००० १०००

· (ग.) ऋवप्रातिशास्य में इसका उदाहरण 'सनेमि चक्रमजरम् (ऋ० १। . १६४।१४) दिया है। इसके प्रथम पाद में तो १२ अक्षर हैं, परग्तु उत्तर ्पादों में प्यारह-प्यारह ही हैं। हमने जो ऊपर उदाहरण दिया है,वह वेङ्कट-माधव दारा उद्घृत है।

३— अभिसारिणी—जिसमें कमकः १०+१०+१२+१२(=४४) अक्षरों के चार पाद हों, वह 'अभिसारिणी त्रिष्टुप्' कहाती है (ऋक्प्रा, ऋक्स, वेमाछ)। यथा—

यो वाचा विवाचो मूश्रवांचः पुरू महस्राजिवा ज्वानं । तत्तदिदंस्य पौस्यं गृणीमसि पितेव यस्तविवीं वावृषे शर्वः ।।

ऋ० १०।२३।४॥

विशेष — इस उदाहरण के तृतीय पाद में ११ ग्रक्षर हैं, १२ की पूर्ति व्यूह से करनी पड़ती है ।

४—विराट्स्थाना(क)—जिसमें ऋमशः ६+६+१०+११ (= ३६) ग्रक्षर हों, वह 'विराट्स्थाना त्रिष्टु९ं कहाती है (ऋक्प्रा, ऋक्स, वेमाछ) । यथा—

स्वस्ति न इन्हों वृद्धश्रंवाः स्वस्ति नंः पूषा विद्ववेदाः । स्वस्ति नुस्ताक्ष्यों प्ररिब्टनेमिः स्वस्ति नो वृद्धस्पनिवंषातु ।।

ऋ० शन्दाद्या

विशेष — यह उदाहरण वेङ्कटमाधव द्वारा निर्दिष्ट है। इसके चतुर्थपाद में ११ प्रक्षरों के स्थान में १० ही प्रक्षर हैं, ज्यूह से पूर्ति करनी चाहिए।

५—विराट्स्थाना (ख) —जिसमें वो पाद वस-वस प्रक्षरों के, एक नौ का, ग्रौर एक ग्यारह ग्रक्षरों का हो (=४० ग्रक्षर),वह भी 'विराट्स्थाना त्रिष्टपुर' कहाती है (ऋक्ष्रा, ऋक्ष्त, वेमाछ)। यथा—

श्रूची हर्वमिन्द्र मा रिबण्यः स्थामं ते दावने वसू नाम् । इमा हि स्वामूर्जो वर्षयन्ति वसूयवः सिन्धवो न क्षरंन्तः ।।

ऋ॰ २।११।१॥

विशेष—(क) इस छन्द में पाद-क्रम नियत नहीं है।

(ख) उपर्युक्त उदाहरण में कमशः १० + ६ + १० + ११ प्रक्षर हैं।

६—विराट्स्थाना (ग)—जिसमें एक पाद ध्यक्षर का, एक वस ग्रक्षर का, ग्रीर वो ग्यारह-ग्यारह ग्रक्षरों के हों (=४१ ग्रक्षर), वह भी 'विराट्-स्थाना त्रिष्टुप्' कहाती है (ऋक्प्रा०)।

विशेष—यह ऋक्ष्यातिशास्य के अनुसार लक्षण लिखा है, उदाहरण मृग्य है। ७—विरा ड्रूपा—जिस छन्द के तीन पार्वो में ग्यारह-ग्यारह, ग्रीर एक में प्रक्षर(=४१)हों, वह 'विराड्रूपा त्रिष्टुप्' कहाता है (ऋक्प्रा, ऋक्स, वेमाछ)। यथा—

तुम्यं क्वोतन्त्यश्चिगो शचीव: स्तोकासों ग्राने मेवंसो घूलस्यं।
कृतिशुस्तो वृहं ता भानुनागं हुव्या जुंषस्य मेधिर ॥ ऋ० ३।२१।४॥
विशेष—(क) ऋक्प्रातिशाख्य में 'क्रीडन्नो रश्म ग्रा भृवः' (ऋ०५।
१६।५) मन्प्र इस छन्व के उदाहरण में लिखा है। इस मन्त्र में क्रमशः ५ +
११ + १० + १० पादाक्षर हैं। इससे प्रकट होता है कि शौनक के मत में
ग्राठ ग्रक्षर का पाद ग्रादि में हो चाहे ग्रन्त में, दोनों ग्रवस्था में वह 'विराइरूपा त्रिष्टुप्' छन्व होगा। वेङ्कटमाध्य ने 'तुम्यं क्वोतन्यश्चिगो' उदाहरण
दिया है। इसके चतुर्थं पाद में ग्राठ ग्रक्षर हैं। वेङ्कट ने तो लक्षण में भी
स्पष्ट लिखा है—पादश्चतुर्थंस्तथाष्टकः। ग्रर्थात् चतुर्थं पाद ग्राठ ग्रक्षर
का, ग्रीर पूर्व के तीन ग्यारह-ग्यारह ग्रक्षर के होने चाहियें।

(ख) ऋक्प्रातिशास्य के उदाहरण में दो पादों में एक-एक ग्रक्षर की न्यूनता है। वेङ्कट के उदाहरण में एक पाद में एक ग्रक्षर न्यून है। वेङ्कट के उदाहरण में एक पाद में एक ग्रक्षर न्यून है। वेङ्कट

के उदाहरण में व्यह से ग्रक्षरपूर्ति करनी पड़ेगी।

(ग) शौनक ने विराइ रूपा के लक्षण में ही लिखा है—
विराइ रूपा ह नामेषा त्रिष्टुम्नाक्षरसम्पदा।
अर्थात् विराइ रूपा त्रिष्टुप् में अक्षरों की पूर्ति नहीं होती।
इसकी व्याख्या करता हुआ उव्वट किसी प्राचीन ग्रन्थ का वचन उद्धृत

त्रिष्टुभो या विराट्स्थाना विराङ्ख्पास्तथापराः । बहुना अपि ता ज्ञेयास्त्रिष्टुभो ब्राह्मणं यथा ॥

ग्रर्थात् — विराट्स्थाना ग्रौर विराड्र्स्था जो त्रिष्टुप् हैं, उनमें बहुत ग्रक्षरों की न्यूनता होने पर भी ब्राह्मणवचन के अनुसार त्रिष्टुप् मानी जाती हैं।

इसका ग्रभिप्राय यह है कि शौनक तथा कात्यायन प्रभृति ग्राचायों ने जो छन्दोलक्षण लिखे हैं, वे ब्राह्मणग्रन्थों को दृष्टि में रखकर लिखे हैं। ब्राह्मण- ग्रन्थों में मन्त्रों के जो छन्द लिखे हैं, उनमें यज्ञप्रक्रिया के निर्वाह के लिए गौणता का भी ग्राध्य लिया है। पिङ्गल के छन्द:शास्त्र के लक्षण प्राय: इस दोष से रहित हैं। ग्रतएव पिङ्गल का ग्रन्थ सर्वसाधारण (=सामान्य) समभा जाता है। हमने इसकी विश्वद विवेचना 'ब्राह्मण, श्रौत ग्रौर सर्वानु-

क्रमणी ग्रादि के छन्दों की 'ग्रयथार्थता ग्रोर उसका कारण' नामक ग्रध्याय में को है। जिसको इस विषय की विशेष जिज्ञासा हो, वे वहीं ग्रवलोकन करें।

- प्रस्ताज्ज्योति: (क)—जिस छन्द में क्रमश: प्र+१२

+१२ (=४४) ग्रक्षरों के चार पाद हों, वह 'पुरस्ताज्ज्योतिस्त्रिब्दुप्'
कहाता है (ऋषप्रा, ऋषस, वेमाछ)।

विशेष —पुरस्ताज्ज्योतिस्त्रिष्टुप् का उदाहरण ऋक्प्रातिशाल्य में नहीं दिया है। वेङ्कट माधव इस विषय में लिखता है —

इमे त इन्द्र ते वयं ये त्वारभ्य चरामसि । इत्यध्ययनमेकेषां मुख्यः पादस्तदाष्टकः ॥ अस्माकं तु जगत्येषा पुरुष्टुतपदान्विता ।

म्रयात्—कई शाखावाले—

इमे त इन्द्र ते वयं ये त्वारभ्य चरामिस प्रभूवसो।

नहि त्वदन्यो गिवंणो गिरः सघत् क्षोणीरिव प्रति नो हयं तद्वचः।। इस प्रकार मन्त्र पढ़ते हैं। उनके पाठ में प्रथम पाठ ग्राठ ग्रक्षर काः मिलता है। हमारे ग्रष्ट्ययन में यह ऋक् जगती छन्द की है। इसके प्रथम पाद का पाठ है—इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्ट्रत (ऋ० १।५०।४)। इस पाठ में प्रथम पाद में भी १२ ग्रक्षर होने से यह जागतछन्दस्का ऋक् है।

६—मध्येज्योतिः (क) — जिस छन्द में ऋमशः १२ + द + १२ + १२, अथवा १२ + १२ + द + १२ अक्षरों के चार पाद हों, वह 'मध्ये ज्योतिस्त्रिब्दुप्' कहाता है (ऋक्प्रा ऋक्स, वेमाछ) । यथा—

यहां यज्ञं मनंवे संमिमिक्षयुंर् ए वेत् काण्वस्यं बोधतम् । बृहस्पति विश्वान् वे वा श्रहं हुंब इन्द्राविष्णूं अकिवनांत्राज्ञहेषंसा ।। ऋ० ८।१०।२॥

विशेष—इस ऋवा में द्वितीय पाद ग्राठ ग्रक्षर का है। वेड कट मायव नेः जिसके तृतीय पाद में ग्राठ ग्रक्षर हों, उस छन्द का उदाहरण 'तदिवना भिषजा' दिया है। वह इस प्रकार है—

तद्दिवन भिषजां गृद्रवंतंनी सरंस्वती वयति पेशो ग्रन्तरम् । ग्रस्थि मुज्ज्जानं मासंरैः कारोतरेण दर्धतो गर्वा स्वचि ।।

यजु० १६। द्रा।

१० — उपरिष्टाज्ज्योतिः (क) — जिस छन्व में क्रमशः १२ + १२ + १२ + ६२ + ६८ | प्रक्षरों के चार पाव हों, वह 'उपरिष्टाज्ज्योतिस्त्रिष्टुप्' कहाता है (ऋक्प्रा, ऋक्स, वेमाछ) । यथा—

ख्रानिनेन्द्रेंणु वर्षणेन विष्णुंनाऽऽदित्ये रुद्रैर्वसुंभि: सचामुवा। सुजोर्षसा उत्तरा सूर्यंण च सोमं पिबतमश्विना ॥

ऋ० दार्थाशा

विशेष—इस मन्त्र के द्वितीय ग्रौर तृतीय पाद में एक-एक ग्रक्षर की न्यूनता है, उसकी पूर्ति ब्यूह से करनी चाहिये।

११—पुरस्ताज्ज्योतिः (ख)—जिस छन्द में क्रमकः मि ११ +११ +११ (=४१) ग्रसरों के चार पाद हों, वह जयदेव के मत में 'पुरस्ता-ज्ज्योतिस्त्रिब्दुप्' कहाता है। उदाहरण मृग्य है।

१२—मध्येज्योतिः(ख)—जिस छन्द में क्रमज्ञः११+++११+११, ग्रथवा ११+११+++११ (=४१) ग्रक्षरों के चार पाद हों, वह जय-देव के मत में 'मध्येज्योतिस्त्रिष्टुप्' कहाता है। उदाहरण मृग्य है।

१३—उपरिष्टाज्ज्योतिः (ख) — जिस छन्द में क्रमजः ११+११+ ११+ = (=४१) ग्रक्षरों के चार पाद हों, वह जयदेव के मत में 'उपरि-ब्टाज्ज्योतिस्त्रिब्दुप्' कहाता है। उदाहरण मृग्य है।

१४—पुरस्ताज्ज्योतिः (ग)—जिस छन्द में कमज्ञः ११+द+द+ द+द (=४३) ग्रक्षरों के पाँच पाद हों, वह 'पुरस्ताज्ज्योतिस्त्रिष्टपूर' कहाता है (पिसू॰ उनिसू)।

विशेष—इस छन्व का उवाहरण मृग्य है । बम्बईमुद्रित छन्द सूत्र की व्याख्या में तमु ब्दुहीन्द्रं (ऋ० १।१७३।५) मन्त्र उद्घृत किया है । उसमें जो पावविच्छेद दर्शाया है, वह अगतिक कल्पनारूप है। पं० वेणीराम शर्मा ने अपनी व्याख्या में 'कुधी नो अह्नयो' (ऋ० १०।६३।६) मन्त्र उदाहरण रूप में दिया है, उसके पादविभाग भी युक्त प्रतीत नहीं होते। अतएव हमने इस छन्द का उदाहरण अन्वेषणीय माना है।

१५—मध्येज्योति: (ग)—जिस छन्द में क्रमज्ञः ५+५+११+ ५+५ (=४३) ग्रक्षरों के पांच पाद हों, वह 'मध्येज्योतिस्त्रिष्टुप्' कहाता है (पिस्न, उनिस्न) । यथा— बृहर्दिभरग्ने अधिक्षि: शुक्रोणं देव शोखिषां। भरद्राजे समिधानो यंविष्ठय रेवन्नं शुक्र दीदिहि द्युमत् पांवक दीदिहि ॥ ऋ० ६।४८।७॥

विशेष—कात्यायन ने उक्त मन्त्र का छन्द महावृहती त्रिष्टुप् लिखाहै। कात्यायन के मत में महाबृहती छन्द में ५-+५-+५-+१२(४४) अक्षरों-वाले पांच पाष होते हैं। ग्रतः महाबृहती लिखना चिन्त्य है। शौनक ने इसे यव-मध्या त्रिष्टुप् के उदाहरण में लिखा है, वह ब्यूह से ठीक हो सकता है।

१६—उपरिष्टाज्ज्योतिः (ग)—जिस छन्द में क्रमज्ञः ८+८+८+ ८+११ (=४३) ग्रक्षरोंवाले पाँच पाद हों, वह 'उपरिष्टाज्ज्योतिस्त्रिष्टुप्' कहाता है (पिसू, उनिसू) । यथा—

सं वे जुनी सं यमिनी यहनक्षत्रमालिनीम् । प्रयन्नोऽहं जिनां रात्री भद्रे परिम्जीमहि ।

भुद्रे परिम्बीम्ह्यों नर्मः ।।ऋ०१०।१२७के पश्चात् खिल,राबिसूक्त११।। विशेष (क) — यह उदाहरण पिङ्गलसूत्र व्याख्या में पं० वेणीराम क्षमी ने दिया है। बम्बईमुद्रित ग्रन्थ में जयतं च प्रस्तुतं च (ऋ० ८।३५।११) मन्त्र उदाहृत है, परन्तु उसके पादविभाग ग्रर्थानुसारी न होने से काल्प-निक हैं।

(ख) रात्रिस्कत के मन्त्रों में स्वरिच ह्न बहुत अजुड हैं। इस मन्त्र का द्वितीय चरण 'ग्रहनक्षत्रमालिनोम' एक पव है। अतः इसमें स्वरक्षास्त्रानुसार केवल एक उदात्त होना चाहिये और भी वह 'लि' अक्षर । परन्तु मृद्धित पाठ में 'ह' 'मा' वो उदात्त हैं। इसी प्रकार तृतीय चरण में 'ज्ञिवों' को सारा निघात मानकर 'ज्ञि' को स्वरित, तथा 'वां' को एकश्रुति प्रकट किया है। पूना वेद-संज्ञोधन मण्डल से प्रकाज्ञित ऋग्वेदसायणभाष्य के चतुर्थ खण्ड में भी खिल स्वत छपे हैं। उसमें भी यही स्वर है।

१७-महाबृहती, (पञ्चपदा) त्रिष्टूप्-जिस छन्द में क्रमशः १२+ ६+६+६ (=४४) ग्रक्षरों के पांच चरण हों, वह 'महाबृहती त्रिष्टुप् (ऋक्प्रा, ऋक्स, बेमाछ), पंचपदा त्रिष्टुप् (निसू)नाम से व्यवहृत होता है। यथा— नुमोवाके प्रस्थिते ग्रन्थरे नरा विवक्षणस्य पीतये । भ्रायातमध्विनागंतम् श्रवस्युवीमृहं हुवे वत्तं रत्नानि दाशुषे ॥

ऋ० पाइरारशा '

विशेष —िपङ्गल के मत में इसका नाम 'पुरस्तान्न योतिर्जगती' है। इस का वर्णन ग्रगले छन्द में होगा ।

१८—यवमध्या—जिस छन्द में कमशः ८+६+१२+८+८ (= ४४) ग्रक्षरों के पाँच पाद हों, वह 'यवमध्या त्रिष्टुप्' कहाता है (ऋक्प्रा, ऋक्स, वेमाछ)। यथा—

बृहर्दिभरिन ध्राचिभिः शुक्रेण देव शोचिष्। भरद्वाजे समिधानो यंविष्ठय रे वन्न शुक्र वीदिहि द्युमत् पावक दीदिहि ॥ ऋ० ६।४८।७॥

विशेष—(क) शौनक द्वारा निविष्ट इस उवाहरण के तृतीय पाव में ११ प्रकार हैं, व्यूह से एक प्रकार की पूर्ति कर लेनी चाहिए। वेड कट माधव ने 'सं मा तपन्त्यभितः' (ऋ॰ १।१०४।८) उवाहरण विया है। इसके तृतीय पाव में १२ के स्थान में १० ही प्रकार हैं। प्रथम पाव में भी एक प्रकार न्यून है।

(स) पिझल के मत में इस छन्द का नाम 'मध्येज्योतिर्जगती' है।
१६—पङ्क्त्युत्तरा, विराट्पूर्वी—जिस छन्द में क्रमक्षः १०+१०+
६ क्- (=४४) ग्रक्षरों के पांच पाद हों, वह 'पङ्क्त्युत्तरा क्रिब्ट्प्',
ग्रयवा 'विराट्पूर्वा त्रिब्ट्प्' नाम से स्मरण किया जाता है (ऋक्प्रा, ऋक्स,
वेमाछ)। यथा—

एवेन्द्राप्तिम्यामहावि हुन्यं शूष्यं घृतं न पूतमहिं सिः । ता सूरिष् अत्रो बृह्द् रुपि गृणत्मु विवृत्म् इषे गृणत्मु विवृतम् ॥ ऋ०५।८६।६॥

२० — द्विपदा — जिस छन्द में ग्यारह-ग्यारह ग्रक्षर के दो पाद हों, वह 'द्विपदा त्रिष्टुप्' कहाता है।

२१ — एकपदा — जिस छन्द में ग्यारह प्रकार का एक ही पाद हो, वह 'एकपदा त्रिष्टप्' कहाता है।

विशेष—हिनदा ग्रीर एकपदा त्रिब्हुप् के उदाहरण मृग्य हैं। त्रिब्हुप् छन्द के जितने भेद पूर्व निल्ले हैं, उनका चित्र इस प्रकार है—

# त्रिष्ट्प् के मेदों का चित्र

| उपनिदान。 वे ० छन्दो ० जयदेव ० विष्टु प्<br>जागती जिल्हु प्<br>प्रमिसारिणी ०<br>विराह्स्थाना ०<br>,,,<br>X<br>विराह्स्णा ०<br>पुरस्ताज्ज्योति ०<br>उपरित्हाज्ज्योति ०                                                                                                                                                                                                                                                                              | मध्ये<br>सध्ये                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ऋक्प्रातिः ऋक्सविं निदानः क्षिट्यं विट्यं विट्यं विट्यं विट्यं विट्यं विट्यं विट्यं विट्यं विट्यं विराद्स्याना प्रिक्ट्यं विराद्स्याना भिराद्स्याना भिराद्स्यानिः अरस्ताच्च्योतिः विराद्द्राच्च्योतिः विराद्दाच्च्योतिः उपरिट्याच्च्योतिः उपरिट्याच्च्योतिः |                                                     |
| पादाक्षरसंख्या पूर्णक्षिरसं पिजूल क्रह्मप्रात्तिः<br>११+११+११+११ ४४ मात्ती क्रिक्ट्<br>१२+१२+११+११ ४६ मात्ति क्रिक्ट्<br>१०+१०+११ ११ ४६ मात्ति क्रिक्ट्<br>१०+१०+११ ११ ११ ४६ मात्र्यामा<br>१०+१०+११+११ ४१ माद्यामा<br>११+११+११+११ ४४ माद्योज्योतिः<br>१२+१२+११+११ ४४ माद्याक्योतिः<br>१२+१२+११+११ ४४ माद्योज्योतिः<br>१२+१२+११+११ ४४ माद्योज्योतिः<br>१२+११+११+११ ४४ माद्योज्योतिः                                                                | \$\$+=+\$\$+\$\$<br>\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |

| , वेमाछन्दो० जयदेव०                       | उपरिष्टा-<br>ज्ज्योति ० | Section of the second of the s | Property of the       |                       | महाबृहती<br>त्रिष्टुप्                     | यवमध्यात्रिठ<br>पङ्गस्युत्तरात्रि॰                          | विराट्यूवीत्रि०               |                           | AO                    |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| निद्रान० उपनिदान॰                         |                         | पुरस्ता-<br>ज्ज्योति ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मध्ये-                | डपरिस्टा-<br>•ज्योति० | पञ्चपदा<br>निष्टुप्                        | गत्रि०<br>स्यत्तरात्रि०                                     | द्मवीत्रि०                    | द्विपरात्रि॰ द्विपदात्रि॰ | एकपदाात्रठ एकपदाात्रठ |
| पूर्णाक्षर सं विष्टुल अस्विपाति अस्वसर्वा |                         | गोति॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                     | उपरिद्धाण्ण्योति ०    | महाबृहती महाबृहती<br>त्रिष्ट्प् त्रिष्ट्प् | यवसध्यात्रि० यवसध्यात्रि०<br>पिष्टकस्यत्तरात्रि० प्रहभरत्तर | बिराट्यूवरिष्ठ विराट्यूवरिष्ठ |                           |                       |
| पूर्णाक्षर सं विङ्गल                      | +2 x4                   | न + न ४३ पुरस्ताज्ज्योति०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ः + ८ ४३ मध्येज्योति० | >o                    | 1+ xx                                      | 24 24                                                       | +=+= &%                       | 32                        | 8.8                   |
| पादाक्षरसंख्या                            | -88+88+88               | 88+4+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5+5+84+5+5            | 4+4+4+6               | 83+4+4+4+4                                 | 4-4-4-4-4-                                                  | 80+80+4+                      | 88+88                     | **                    |

\*इस प्रकार विज्ञित पदाक्षरसंख्या में कमनियम नहीं है

339

#### ७-जगती छन्द

जगती छन्द में त्रिष्टुप् (४४ ग्रक्षर) से चार ग्रक्षर ग्रधिक (४८) होते हैं। इसमें प्राय: बारह-बारह ग्रक्षरों के चार पाद होते हैं। किन्तु पाद ग्रौर ग्रक्षर-संख्या के न्यूनाधिक होने से इसके ग्रनेक भेद होते हैं।

## जगती के भेद

वर्तमान छन्द:शास्त्रों में जगती के जितने भेद उपलब्ध होते हैं, उनका विवरण इस प्रकार है—

१—जगती — जिस छन्द में बारह-बारह ग्रक्षरों के चार पाव हों, वह 'जगती' नामवाला होता हैं (ऋक्प्रा, ऋक्स, निसू, वेमाछ)। यथा —

जनस्य गोपा श्रंजनिष्ट जागृ विर् श्रुग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यंसे । घतप्रतीको बृहुता दिविस्पृशां सुमद् विभाति भरतेस्यः शुचिः ।। ऋ० ४।११।१॥

२ — उपजगती — जिस छन्द में १२ + १२ + ११ + ११ ( = ४६) ग्रक्षरों के चार पाद हों, वह 'उपजगती' नाम से व्यवहृत होता है (ऋषप्रा, ऋदस, वेमाछ)। यथा —

यस्मै त्वमायजंसे स सांघत्य नुर्वा क्षेति वधते सुर्यवीम् । स तूर्ताव नेनंमक्नोत्यंहितर् अग्ने सुरुषे मा रिषामा वयं तर्व ।। ऋ० १।९४।२॥

सो चिन्तु विष्टियू थ्या बुं स्वा सचा इन्द्रः स्मश्र्णि हरिताभि प्रुष्णुते। श्रवं वेति सुक्षयं सुते मधूद् इद्ध्रूनोति वातो यया वनम् ।। ऋ० १०।२३।४॥

विशेष—(क) पहला उदाहरण 'यस्मै' वेङ्कट माधव द्वारा निर्विष्ट है, और दूसरा शौनक द्वारा । पूर्व उदाहरण के प्रथम पाद में ११ के स्थान में १०, और तीसरे में १२ के स्थान में११ ग्रक्षर हैं। इनकी पूर्ति व्यूह से करनी चाहिए। द्वितीय उदाहरण में द्वितीय पाद में १२ ग्रक्षर हैं, ग्रौर किसी पाद में पूरे ग्रक्षर नहीं हैं।

(ख) शीनक के उदाहरण से प्रतीत होता है कि ११+११- १२+ १२ प्रक्षरों का कम प्रभिन्नेत नहीं है। कोई भी दो पाद ज्यारह र्ययह के हों, ग्रीर कोई से बारह-बारह के, तब भी वह 'उपजगती' कहा जायगा न (ग) इतने ही अक्षरों का एक छन्द त्रिष्टुप् के प्रकरण में कह चुके हैं। वस्तुतः इस छन्द में ४६ अक्षर होने से यह त्रिष्टुप् श्रीर जगती दोनों बन. सकता है। अतः सूक्त के अनुरोध से यह त्रिष्टुप् अथवा जगती कहाता है। अर्थात् त्रिष्टुप् सूक्त में हो तो त्रिष्टुप् कहा जायगा, यदि जागत में हो, तो जगती।

३—पुरस्ताज्ज्योतिः (क)—जिस छन्द में क्रमशः ६+१२+ । १२+१२ (=४४) प्रक्षरों के चार पाद हों, वह जयदेव के मत में 'पुरस्ताज्ज्योतिर्जगती' कहाता है।

#### , उदाहरण ग्रन्वेषणीय है।

४—मध्येज्योतिः (क) — जिस छन्द में क्रमज्ञः १२ + द + १२ + १२, ग्रथवा १२ + १२ + द + १२ ( = ४४) ग्रक्षरों के चार पाद हों, वह जयदेव के मत में 'मध्येज्योतिजंगती' कहाता है।

#### . उदाहरणं ग्रन्वेषणीय है।

१२+ द (=४४)अक्षरों के चार पाद हों, वह जयदेव के मत में 'उपरिष्टा-ज्वयोतिर्जगती' कहाता है।

#### उदाहरण ग्रन्वेषणीय हैं।

विशेष—ज्यदेव ने जिन ज्योतिमती छन्दों को जगती का भेद माना है, उन्हें शौनक, कात्यायन और वेङ्कटमाधव ने त्रिष्टुप् के अन्तर्गत गिना है। वेखिय-त्रिष्टुप् के भेद संख्या द—१०।

६ — महासतोबृहती, पञ्चपदाजगती — जिस छन्द में कोई से तीन पाद ग्राठ ग्राठ ग्राठ ग्राठ ग्राठ ग्राठ के, ग्रीर दो बारह-बारह ग्रक्षरों के हों, वह 'महासतो-बृहती जगती' (ऋक्ष्रा, ऋक्स, बेमाछ), तथा 'पञ्चपदा जगती' (निसू, उनिसू) छन्द कहाता है। यथा—

. ब्राय: पृत्री मानुना रोवंसी उभे घुमेन घावते विवि ।

तिरस्तमो दवृश् अम्यस्यि श्यावास्य वृषो वृषा श्रयावा श्रदेषो वृषा ॥ ऋ० ६।४६।६॥

विशेष-पिङ्गल ने इसका निर्देश नहीं किया। पादाक्षरों की पूर्ति व्यूह से करनी चाहिए। प्रथम धीर तृतीय द्वादशाक्षर हैं। ७—पुरस्ताज्ज्योतिः (ख)—जिस छन्द में क्रमशः १२ + द + द + द + द + द (= ४४) ग्रक्षरों के पाँच पाद हों, वह 'पुरस्ताज्ज्योतिर्जगती' कहाता है (पिसू, उनिसू)।

विशेष—(क) इसका उदाहरण त्रिब्दुप् प्रकरण में संख्या १७ महा-

(ख) ऋक्प्रां, ऋक्स, वेमाछ में इस छन्द का नाम 'महाबृहती त्रिष्टुप्' लिखा है।

द—मध्येज्योतिः (स)—जिस छन्द में ऋमशः द+द+१२+द +द (=४४) ग्रक्षरों के पांच पाद हों, वह 'मध्येज्योतिर्जगती' कहाता है (पिसू, उनिसू)। यथा—

> यन्मे नोक्तं तद् रमता शक्यं यदंनु बुवे । निशामतं निश्नामहै मार्थि वृतं सह वृतेषु भूयासं बह्मणा सं पंमेमहि ॥ ऋ० १०।१५१ परिशिष्ट, मन्त्र ४ ॥

विशेष — (क) — यह मन्त्र और उपर्युक्त पाद-विभाग पिङ्गलसूत्र के टीकाकार वेणीराम द्वारा निविद्ध है। ग्रर्थानुरोध से पाद-विच्छेद चिन्त्य होने से उदाहरण चिन्त्य है।

(ख) ऋक्त्रा, ऋक्स, वेमाछ में इसी छन्द का नाम 'यवमध्यात्रिष्टुप्' लिखा है (त्र०-सं०१६)। ग्रतः उसी का 'बृहिद्भरग्ने' उदाहरण यहां भी जान लेना चाहिये।

६—उपरिष्टाज्ज्योतिः (ख) — जिस छन्द में कमकाः द+द+द +द+१२ (=४४) प्रक्षर हों, वह 'उपरिष्टाज्ज्योतिजंगती' कहाता है (पिसू, निसू) । यथां—

> लोकं पृण छिद्रं पृण ग्रयो सीव शिवा त्वम् । इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पतिः ग्रस्मिन् योनावसीषदत् तया देवतयाङ्किरस्वद् ध्रुवा सीव ॥ तै॰ न्ना॰ ३।११।६।३॥

विशेष—यह उदाहरण वेणीराम शर्मा द्वारा निर्दिष्ट है। इसमें द्वितीय चरण में ७ ग्रक्षर हैं, पाँचवें में १३। समूहावलम्बन से पूरे ४४ होते हैं।

१०-षट्पदा महापंक्ति (क)—जिस छन्द में ब्राठ-ब्राठ ब्रक्षरों (नX६ = ४८) के ६ पाद हों, वह 'षट्पदाजगती' (पिसू, निसू, उनिसू), ब्रवचा 'महापंक्तिजगती' कहाता है (ऋक्ष्रा, ऋक्स, वेमाछ) । यथा—

महिं वो महतामवो वर्षण मित्रं दाशुषे । यम|दित्या श्राभ द्रहो रक्षंथा नेमुघं नंशद् श्रनेहसों व ऊत्रयं: सूऊत्यों व ऊत्रयं: ।। ऋ० ८१४७।१।।

विशेष— (क) ज्ञौनक ने महापंक्ति के उदाहरण में अस्मा उ पुप्रभू-तये (ऋ० ना४१११), उमे यदिन्द्र रोदसी (ऋ० १०।१३४।१), तथा सेहान उग्र पृतना (ऋ० न।३७।२) से लेकर ७ वें मन्त्र तक की ऋचाएं निर्दिष्ट की हैं।

- (स) शौनक द्वारा निर्दिष्ट ऋचाग्रों के कई पाद न्यूनाक्षरवाले है !
- (ग) ऋ० ८।३७।२-६ तक की ऋचाग्रों के महापंक्ति छन्द के श्रनु-रोघ से जो पाद-विभाग दर्शाया है, उसमें प्रति मन्त्र पाँचवें पाद के श्रारम्भ में वृत्रहन् पद सर्वानुदात्त श्राता है। यथा—

मार्घ्यन्विनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोमस्य विज्ञव: ।

इसी प्रकार तृतीय मन्त्र के द्वितीय चरण में राजिस पद भी सर्वानुदाल मिलता है।

- (घ) यही उपरिनिविष्ट उत्तरार्ध इस सुक्त के प्रथम मन्त्र का भी उत्तरार्घ है। प्रथम मन्त्र का छन्द कात्यायन ने ग्रतिजगती माना है। तदनु-सार उत्तरार्घ में पाद-विभाग माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहन् पर किया जाता है। इस विभाग में कोई दोष नहीं।
- (ङ) एक ही जैसे उत्तरार्थ का कात्यायन द्वारा एक स्थान पर अन्यथा पाद-विभाग मानना दूसरे स्थान पर अन्यथा पाद-विभाग मानना चिन्त्य है।
- (च) शौनक ने इस सूक्त के सभी मन्त्रों में 'माध्यन्दिनस्य सवनस्य' पर पाद-विभाग मानकर सर्वानुदात्त वृत्रहन् को उत्तरपाद के आरम्भ में माना है। देखिए-ऋक्प्राति० १७।३६। यही मत उव्वट ने ऋक्प्रा० १७।२४ की टीका में दर्शाया है।
- (छ) यदि सभी मन्त्रों में वृत्रह्न् पर को पूर्वपाद के अन्त में सिम्मिलित कर दें (जैसा कि कात्यायन् ने प्रथम मन्त्र में स्वीकार किया है), तो किसी चरण के आरम्भ में वृत्रहन् सर्वानुदात्त पद नहीं आयेगा। इस प्रकार पाणिनि का अनुदात्तं सर्वमपादादी (अ०८।१।१८) लक्षण भी युक्त हो जाएगा।

इस पक्ष में इन मन्त्रों का महापंक्ति जगती छन्द न होकर ग्रन्थ ग्रवा-न्तर छन्द मानना पड़ेगा।

- (ज) शौनक ने पाद के घ्रारम्भ में जितने सर्वानुदात्त पद गिनाए हैं, वे सब ग्रन्थया पाद-विभाग करने पर समाहित हो जाते हैं, घ्रर्थात् पाद के अपरम्भ में नहीं रहते। केवल घट० १।२।६ के द्वितीय चरण में ऋतावृधा-वृत्तस्पृशा का समाधान घ्रभी हमारी समक्ष में नहीं घ्राया।
  - ११—महापंक्ति (ख) जिस छन्द में क्रमशः द + द + ७ + ६ + १० + ६ (= ४८) ग्रक्षरों के छह पाद हों, वह भी 'म्रहापंक्ति जगती' कहाता है (ऋक्प्रा, ऋक्स, वेमाछ)। यथा—

सूर्ये विषमा सृंजामि वृति सुर्गवतो गृहे । सो चिन्नु न मंराति नो वयं मंरामा-रे ग्रंस्य योजनं हरिष्ठा मधुंत्वा वधुला चंकार ।। ऋ० १।१६१।१०॥

विशेष—(क) इस उदाहरण के पांचवें पाद में व्यूह से अक्षरपूर्ति समऋनी चाहिए।

- (ख) इन में से प्रथम छन्द का नाम 'महाप दित इसलिए है कि आठ-आठ ग्रक्षरों के पाँच पादवाले छन्द का नाम पहले पंक्ति में कह चुने हैं। उससे इसमें आठ ग्रक्षर का एक पाउ ग्रधिक है, अत: इसका 'महापंक्ति नाम रखा। उसके साद्व्य से संख्या ११ वा नाम भी महापक्ति ही रखा।
- १२ विष्टारपंवित, प्रवृद्धपदा जिस छन्द में छह्-छह प्रक्षरों के प्राठ पाद (६× = ४६) हों, उसे निदानसूत्र में 'विष्टारपंदित जगती', प्रथवा 'प्रवृद्धपदा जगती' कहा है।

निदानसूत्रकार तथा उसके टीकाकार ने इस छन्दोभेद का कोई उदा-हरण नहीं दिया।

- १३ द्विपदा जिस छन्द में बारह-बारह ग्रक्षरों के दो पाद हों, वह 'द्विपदाजगती' कहाता है (निस्, उनिस्)। उदाहरण मृग्य है।
- १४ एकपदा जिस छन्द में १२ ग्रक्षरों का एक ही पाव हो, वह 'एकपदाजगती' कहाता है (निसू, उनिसू) । उदाहरण मृग्य है।
- १५ ज्योतिष्मती इस छन्द का निर्देश केवल निदानसूत्र में है। उस में भी इतना ही निर्देश किया है कि इस छन्द का ग्रन्तिम पाद ग्राठ ग्रक्तर का होता है। शेष ४० ग्रक्षरों के पादों की कल्पना कर लेनी चाहिए।

जगती छन्द के जितने भेद-प्रभेद पूर्व दर्जाए हैं, उनका चित्र इस प्रकार है—

| नित्र |
|-------|
| 1     |
| 部     |
| JE.   |
| जगती  |
| 15    |

| जयदेव ०           | ××          | ×<br>पुरस्ताज्ज्योति० | मध्ये-<br>ज्योति० | तिंखा-     | ज्ज्योति | ×           | *                     | ×            | ×          | *         |
|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|
| वे छन्दो ।        |             |                       | ¥××               |            |          | महासतोबृहती | ×                     | ×            | ×          | ×         |
| उपनिदान॰          |             |                       | ××                |            |          | ×           | मिति॰                 | मध्येज्योति० |            | ज्योति    |
| निदान             | अगती (      | ××                    | ××                | ×          |          | पञ्चपदाज्   |                       | ×            |            |           |
|                   | बगती        |                       |                   |            |          | महासतोबृहती | *                     | ×            | ×          |           |
| ऋक्प्राति         | बगती        | उपनगता<br>×           | ××                | *          |          | महासतोबृहती | × .                   | ×            | ×          |           |
| पिङ्गल            | *>          | < ×                   | ××                | ×          |          | <b>×</b>    | पुरस्ता-<br>ज्ज्योति० | मध्येज्योति  | ज्यरिक्टा- | ज्ज्योति. |
| णिक्षरसं०         |             | # X                   |                   |            | ×        | र्भ ४व      | \$                    | . 22 :       | *          |           |
| पादाक्षरसंख्या पू | F3+54+59+59 | 2+44+44+4             | 83+2+83+83        | 13+84+84+8 |          | 4444444     | 84-4-4-4-4-           | 4-4-464-4-4  | 44+4+4+83  |           |

\*इस प्रकार चित्तित पादाक्षरसंख्या में कम अभिष्रेत नहीं है।

| जयदेव ॰                                                          | ×                        | ×           | ×                | ×                      | ×        | *         | ×    | *               | रके प्रगले                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------------|----------|-----------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| माछन्दो॰                                                         | महापंक्ति                | "           | ×                | ×                      | ×        | *         | *    | ×               | जगता<br>जगती के भेद-प्रभेवों का वर्णन करके                               |
| निदान ें                                                         | षट्पदा- म                | ×           | :<br>×           | ×                      | द्विपदा  | एकपदा-    | जगती | ×               | भेव-प्रमेवों                                                             |
| पिष्ट्रला ऋक्प्रातिः ऋक्सर्वाः निदानः उपनिदानः वेमाछन्दोः जयदेवः | बद्पदा-                  | ×           | विध्यारपंक्ति    | प्रवृद्धपद्।<br>ज्ञानी | द्विपदा- | पुक्तपदा- | जगती | ज्योतिक्मती-    |                                                                          |
| ऋक्सवि                                                           | महाप् <b>षित</b><br>जगती | ×           | ×                | ~ -                    | ; × .:   | ×         |      | ×               | त्रिष्टुप् भौर                                                           |
| ऋक्प्राति॰                                                       | महापंक्ति                | ×           | *                |                        | ×        | *         |      | ×               | छन्दों के बृहती, पक्ति,                                                  |
| पिष्ट्रल                                                         | षट्पवा-                  | ×           | *                |                        | ×        | ×         | ;    | ×               | छन्वों के ब                                                              |
| पूर्णाक्षरसं०                                                    | ۳<br>پ                   | אַ          | ر<br>مر<br>س     |                        | 26       | 2         |      | ₩<br>+ 0<br>+ u | म स्याव                                                                  |
| पादाक्षरसंख्या पू                                                |                          | 4-4-4-8-8-1 | 3+3+3+3+3+3+3+3: |                        |          | 12        |      | अन्त्यपाद ड     | इस प्रकार इस सम्याय में शाच<br>प्रध्याय में ग्रतिछन्दों का वर्णन करेंगे। |

# एकादश अध्याय

# ग्राचं द्वन्द (३)

# द्वितीय, तृतीय, सप्तक

द्यार्च छन्दों के तीन सप्तकों में से प्रथम सप्तक के भेद-प्रभेदों का वर्णन हम पूर्व ( प्र० ६, १० में ) कर चुके हैं। इस ग्रध्याय में क्रमप्राप्त द्वितीय, तृतीय सप्तक के छन्दों का वर्णन करेंगे।

द्वितीय सप्तक = ग्रितिछन्द — द्वितीय सप्तक के ग्रितिजगती, ग्रिति-शक्वरी, ग्रत्यिष्ट ग्रीर ग्रितिघृति ये चार छन्द ग्रिति विशेषण युक्त हैं। ग्रतः भूमान्याय से ग्रथवा द्वितीय सप्तक का ग्रादि छन्द ग्रितिजगती के ग्रिति विशेषण युक्त होने से द्वितीय सप्तक ग्रितिछन्द नाम से व्यवहृत होता है।

पिङ्गलसूत्रादि में पादसंख्या व तदक्षरसंख्या का श्रभाव-पिङ्गल-सूत्र ऋक्त्रातिपाख्य, ऋक्सर्वानुक्रमणी, निदानसूत्र, उपनिदानसूत्र श्रौर जयदेवीय छन्दःसूत्र में द्वितीय और तृतीय सप्तक के पादों की, तथा उनके श्रक्षरों की संख्या का वर्णन नहीं मिलता।

ऋक्सर्वानुक्रमणी में तृतीय सप्तक का स्रभाव—ऋक्सर्वानुक्रमणी में तृतीय सप्तक का उल्लेख नहीं मिलता। ऋक्यातिशाख्य स्रोर वेङ्कटमाधव की छन्दोनुक्रमणी में तृतीय सप्तक के नाम तथा स्रक्षरसंख्या का ही उल्लेख है। इसका कारण यह है कि शाकलसंहिता में, जिसके छन्दों का वर्णन कात्यायन, शौनक स्रोर वेङ्कटमाधव ने किया है, तृतीय सप्तक के छन्द प्रयुक्त नहीं हैं। सावार्य शौनक ने लिखा है—

सर्वा दाशतयीब्वेता, उत्तरास्तु सुभेषजे ॥१६।८७,८८॥

ग्रर्थात् —ये सब [गायत्री से लेकर ग्रतिषृतिपयंन्त दर्शाये] छन्द ऋग्वेद तथा उसकी शाखायों में उपलब्ध होते हैं। उत्तर [तृतीय सप्तक के] छन्द 'सुभेषज' ऋचायों में देखे जाते हैं।

'सुभेषज' ऋचाएँ कौनसी हैं, यह हमें स्पष्ट ज्ञात नहीं। इसके व्या-ख्याकार उक्टट ने भी इस पर कुछ प्रकाश नहीं डाला? क्या सुभेषज शब्द से ग्रंथवंदेद का ग्रहण संभव है। ग्रंथवंदेद को भेषजदेद भी कहते हैं। ग्रंथवंदेद में तृतीय सप्तक के छन्द भी हैं। वेङ्कट माधव भी छन्दोऽनुक्रमणी में लिखता है—
चतुर्दशेत्यं कविभि: पुराणे—
क्छन्दांसि वृष्टानि समीरितानि ।
इयन्ति वृष्टानि तु संहितायाम्,
भ्रन्यानि वेदेष्वपरेषु सन्ति ।।
चतुरिधकछन्दांसि दिशतानि चतुर्दश ।
यानि दाशतयीष्वासन्नुत्तराणि सुभेषजे ।।

श्रर्थात् — इस प्रकार प्राचीन कवियों द्वारा वेखे गए चौवह छन्दों का वर्णन किया गया। इतने ही छन्द [हमारी] संहिता में उपलब्ध होते हैं, प्रन्य [तृतीय सप्तक के] छन्द श्रम्य वेदों में हैं। एकसी चार अक्षरपर्यन्त जो [इक्कीस] छन्द हैं, उनमें से [यहां] चौदह छन्द दर्शाय हैं, जो ऋष्संहिता में हैं। उत्तर [तृतीय सप्तक के] छन्द सुभेषज [ऋचाग्रों] में हैं।

## द्वितीय सप्तक=अतिछन्द

द्वितीय सन्तक के छन्दों की पावसंख्या धौर तत्संबद्ध ध्रक्षरसंख्या का वर्णन शौनक के नाम से प्रसिद्ध पादिवधान, वेङ्कटमाधव की छन्दोऽनु-ऋमणी धौर षड्गुरुशिष्यविरिचत ऋष्सर्वानुक्रमणी की वेदार्थदीपिका नाम्नी व्याख्या में उपलब्ध होते हैं।

दोनों का ग्राघार पादिवधान—वेङ्कटमाधव ग्रौर वड्गृहिशान्य ने हितीय सप्तक के छन्दों की पाद ग्रौर तत्सम्बद्ध अक्षरसंख्या का जो वर्णन किया है, उनका मूल शौनकीय पाद-विधान ग्रन्थ है। वड्गृहिशान्य ने तो स्पष्ट ही पादाश्चानुक्रमण्यन्तरसिद्धा उच्यन्ते (ऋक्सर्वा० टीका पृष्ठ ७५ मैकडानल संस्क०) लिखकर पाद-विधान ग्रन्थ के १ इलोक उव्धृत किए हैं। वेङ्कटमाधव ने यद्यपि 'पाद-विधान' का साक्षात् उल्लेख नहीं किया, तथापि पाद-विधान ग्रौर छन्दोऽनुक्रमणी की तुलना से स्पष्ट विदित होता है कि वेङ्कट माधव के ग्रतिछन्द के पाद ग्रौर ग्रक्षरसंख्या के निवंश का ग्राधार 'पाद-विधान' ग्रन्थ ही है।

१. पंडित केदारनाथ ने निर्णयसागर मुद्रित पिङ्गलछन्दःसूत्र (सन् १६२७) के पृष्ठ २६ पर पाद-विधान के षड्गुरुशिष्य द्वारा उद्भृत क्लोकों को कात्यायन क नाम से उद्धृत किया है।

वेङ्कटमाधव की विशेषता—यद्यपि द्वितीय सप्तक के छन्दोवर्णन में वेङ्कटमाधव का मुख्य ग्राधार 'पादविधान' है, पुनरिप उसने पाद तथा ग्रक्षरसंख्या के निर्देश के साथ-साथ तरात् छन्दों के उदाहरण भी दिये हैं।

उव्वटनिर्दिष्ट द्वितीय सप्तक के उदाहरण—ऋक्प्रातिशाख्य के व्याख्याता उव्वट ने भी द्वितीय सप्तक के उदाहरणों का निर्देश किया है।

पं॰ केदारनाथ द्वारा निर्दिष्ट उदाहरण—निर्णयसागर बम्बई से प्रकाशित (सन् १९२७) विङ्गलछन्द के सम्पादक पं० केदारनाथ ने द्वितीय ग्रीर तृतीय सप्तक के उदाहरण दिये हैं।

पड्गुरुशिष्य—षड्गुरुशिष्य ने भी वेदायंदीपिका में द्वितीय सप्तक के पादाक्षरों का निर्देश करते हुए तत्तत् छन्दों के उदाहरण दिये होंगे, परन्तु वह ग्रन्थ इस समह हमारे पास नहीं है। इसलिए उससे हम लाभ नहीं उठा सके।

भ्रव हम ऋमशः द्वितीय सप्तक के छन्दों का वर्णन करते हैं-

#### १-ग्रतिजगती

ग्रतिजगती छन्द में पाँच पाद होते हैं। प्रत्येक पाद में कमजः १२+ १२+१२+५(=५२)अक्षर होते हैं (पादविधान, वेमाछ)। यथा—

प्र वो मुहे मृतयो यन्त् विष्णंवे मक्त्वते गिरिजा एंव्यामंबतः। प शर्थाय् प्रयंज्यवे सुखादये

त्वसे भन्वविष्टये घुनिव्रताय शर्वसे ।। ऋ० ५।८७।१।।

यह उदाहरण पादविधान और वेङ्टमाधव के ग्रन्थ में निर्दिष्ट है। इसमें यथाक्रम १२+१२+१२+५+ (=५२) अक्षर हैं।

उम्बद द्वारा उद्धृत उदाहरण इस प्रकार है—
तिमन्द्रं जोहबीमि मुघवानमुग्रं
सुत्रा देवानुमर्प्रतिष्कुतं शर्वासि ।
महिद्यो गीभिरा च यजियो

ववतव् राये नो विश्वां सपयां कृणोतु वृच्ती ।। ऋ० ८।६७।१३।।

१. सम्भवं है पण्डित केदारनाथ ने ये उदाहरण षड्गुरुशिष्यं की वेदार्थ-दीपिका से लिए हों। हमारे पास इस समय वेदार्थदीपिका नहीं है। ग्रतः निश्चयपूर्वक नहीं लिख सकते।

इस उदाहरण में कमशः १३ + १३ + १० + ५ + ६ (== ५२) ग्रक्षरों के पाँच पाद हैं। यद्यपि पादसंख्या (५) ग्रीर पूर्णाक्षरसंख्या (५२) ठीक है, परन्तु पादविधान के ग्रनुसार पादाक्षरसंख्या नहीं है। ऋष्वसर्वानुकमणी में इसे अतिजगती ही कहा है।

केदारनाथ द्वारा निर्दिष्ट उदाहरण है— स भ्रातंरं वर्षणमग्नु ग्रा वंवृत्स्व

दे वा प्रच्छा सुमती यज्ञवनसं ज्येष्टं यज्ञवनसम्।

ऋ तावानमादित्यं चेषंणीधृतं राजानं चर्षणीघृतंम् ।। ऋ० ४।१।२।। इस उदाहरण में क्रमशः १३+१२+७+१२+६ (=५२) अक्षरों के पांच पाद हैं। इसमें भी पादसंख्या ग्रीर पूर्णाक्षरसंख्या तो समान है, परन्तु पादाक्षरसंख्या पादविधान के अनुसार नहीं है। ऋक्सर्वानुक्रमणी में इसे भी अतिजगती कहा है।

अतिजगती के भेद—इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि ग्रतिजगती में पांच पाद होते हैं,यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है। पादाक्षरसंख्या में ग्रीर उनके कम में जो विषमता देखी जाती है, उसके ग्रावार पर प्रथम सप्तक के गायत्री ग्रादि छन्दों के समान ग्रतिजगती के भी भ्रवान्तर भेदों का उपसंख्यान (कथन) करना चाहिये। प्राचीन छन्द:शास्त्रकारों ने प्रथम सप्तक के समान द्वितीय सप्तक के भेद-प्रभेदों का निर्देश नहीं किया है।

द्वितीय सप्तक के भेद-प्रभेदों के अनिर्देश का कारण—हम इस प्रन्य के 'ब्राह्मण श्रीत ग्रीर सर्वानुक्रमणी के छन्दों की ग्रययार्थता और उसका कारण' शिर्षक ग्रध्याय में बताएँगे कि कात्यायन शौनक ग्रीर पतञ्जलि प्रभृति प्राचीन ग्रन्थ शरीर शेतसूत्र हैं। ब्राह्मण ग्रीर श्रीतसूत्रों में याज्ञिक विधि के प्रसंग में प्रथम सप्तक के छन्दों के ग्रनेक भेद-प्रभेदों का निर्देश किया है। परन्तु द्वितीय सप्तक के छन्दों का सामान्य नाम से ही उल्लेख मिलता है। ग्रत्य शौनक प्रभृति ग्राचार्यों ने द्वितीय सप्तक की केवल ग्रक्षरसंख्या का उल्लेख किया। पादाक्षरसंख्या के भेद से उनके जो ग्रवान्तर भेद हो सकते थे, उनका निर्देश नहीं किया।

२-शक्वरी (शक्वरि)

शक्तरी छन्द में सात पाद होते हैं, खीर प्रत्येक पाद में स्नाठ-स्नाठ ग्रक्षर होते हैं। (७Х८ च५६) होते हैं (पाद विधान, वेमाछ)। तैत्तिरीय संहिता—तैत्तिरीय संहिता में श्रनेक स्थानों पर शक्वरी को सप्तपदा कहा है। यथा—

सप्तपदां ते शक्वरीम् । ते० सं० २।६।२।।

श्वविर — तैत्तिरीय संहिता में दीर्घान्त शक्वरी पद का निर्देश होते हुए भी कहीं-कहीं ह्रस्वान्त शक्विर पद का भी उल्लेख मिलता है। यथा—

सप्तपदां शक्वरिमुदजयत्। ते० सं० १।७।११।।

यह ह्रस्वान्त प्रमादपाठ नहीं है। वैदिकों द्वारा इसी प्रकार पढ़ा जाता है। अन्यत्र ह्रस्वान्त के प्रयोग मिलते हैं (द्र०—तै० सं० २।६।२)।

भ्रन्य उदाहरण—तैत्तिरीय संहिता में छन्दों के भ्रन्य नामों के भी दो-दो रूप उपलब्ध होते हैं। यथा—

> उिष्णह् (क्) = उिष्णह (ग्रकारान्त) २।४।११॥ उिष्णहा २।४।११॥

त्रिष्टुप्= त्रिष्टुग् २।४।११॥ स्रनुष्टुप्= स्रनुष्टुग् २।४।१०॥

'ककुप्= ककुद् २।४।११॥

शक्वरी का उदाहरण—शौनक (पादविधान में), वेक्कटमाधव, उन्वट • और केवारनाथ ने शक्वरी का एक ही उदाहरण दिया है। वह इस प्रकार है—

> प्रो व्वंस्मे पुरोर्थम् इन्द्राय शूषमंत्रंत । अभीके चिद्र लोक्कृत् सङ्को समस्तु वृत्रहा— स्माकं वोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका ग्रिध धन्वंसु ॥ ऋ० १०।१३३।१॥

इस उदाहरण में प्रथम,पञ्चम, पष्ठ ग्रीर सप्तम में सात-सात ग्रक्षर हैं। इस प्रकार इसमें मूलतः ५२ श्रक्षर ही हैं। ऋक्सर्वानुक्रमणी में भी इसे शक्यरीछन्दस्क माना है। ग्रतः न्यून ग्रक्षरों की पूर्ति न्यूह से करनी होगी।

#### ३ — ग्रतिशक्वरी

अतिशक्वरी छन्द में पांच पाद होते हैं। उनमें ऋमशः १६+१६+१२ +-+- (=६०) अक्षर होते हैं (पादविधान, वेमाछ)। यथा—

साकं जातः कर्तुंना साकमोजंसा वविशय साकं वृद्धो वीयः सासहिम् धो विचर्षणः ।

बातुा राघं: स्तुवृते काम्यं वसु

सैनं सक्चह् व दे वं संत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः । ऋ० २।२२।३।।

" यह उदाहरण शौनक (पादिवधान), वेक्कट माधव और केदारनाय द्वारा -िर्निदिष्ट है। इसके द्वितीय चरण में १५ और तृतीय चरण में १९ अक्षर हैं। इनमें वो अक्षरों को पूर्ति व्यूह से करनी होगी। ऋक्सर्वानुक्रमणी में भी इस मन्त्र का प्रतिगक्वरी छन्द ही लिखा है।

उठवट का उदाहरण—उब्बट ने ग्रतिशक्वरी का निम्न उवाहरण विया है—

> सषमा यातुमद्विभिर् गोश्चीता मत्स्रा इमे सोमासो मत्स्रा इमे । अर्थ ग्रा राजाना विविस्पृकाऽस्मुत्रा गंन्तुमूर्य नः ।

इमे वी मित्रावरुणा गर्वाशिटः सोमाः शुक्रा गर्वाशिरः ॥ ऋ० १।१३७।१॥

इस मन्त्र में जिस प्रकार पादिवभाग करके हमने छापा है, तदन्सार इसमें सात पाद हैं। ग्रीर उनमें कमशः द + द + द + द + ७ + १२ + द (= ५६) ग्रक्षर हैं। पांचवें पाद की ग्रक्षरपूर्ति व्यूह से हो जाती है। ऋक्सर्वानुक्रमणी में इसका ग्रतिशक्वरी छन्द लिखा है। ग्रिंदि ग्राठ-ग्राठ ग्रक्षरों के दो-दो पादों को मिलाकर एक-एक पाद बना लें, तब भी कमशः १६ + द + (ग्रथवा द + १६) १६ + १२ + द पादाक्षर होंगे। इस प्रकार पाद-विधान के ग्रनुसार इसकी पादाक्षरसंख्या की ग्रानुपूर्वी उपपन्न नहीं होती।

ध्रन्य व्यवस्था—पादिवधान में क्रमज्ञः पादाक्षरों की जो संख्या लिखी है, उसमें यदि सोलह-सोलह अक्षरों के पादों को ग्राठ-ग्राठ ग्रक्षरों में विभक्त कर दिया जाये, तो ग्रतिशक्वरी छन्द में भी सात पाद बन जाते हैं। यतः शक्वरों में सात पाद हैं, ग्रतः ग्रतिशक्वरी में भी सात पाद मानना ग्रधिक युक्तिसंगत है (यथा गायत्रों के बाद उष्णिक् में भी तीन ही पाद माने गये हैं)।

द्वादशाक्षर पाद के स्थान की अनियतता—इस प्रकार घाठ-प्राठ प्रक्षरों के ६ पाद ग्रीर १२ प्रक्षरों के एक पाद की प्रकल्पना करने पर उष्णिक् के समान जहां-कहीं १२ प्रक्षर का पाद हो, उसके प्रनुसार प्रतिशक्करों के भी अनेक भेव किल्पत किए जा सकते हैं। इस प्रवस्था में पादविधान तथा वेड्कट माधव निर्विध्ट उदाहरण में पांचवां पाद वारह प्रक्षर का है, और उब्बट के उदाहरण में छठा पाद। थत: प्राचीन प्राचारों र दोनों ही, प्रचामों को प्रति शक्वरीछन्दस्का माना है, प्रत: इस छन्द में ६ पाद ग्राठ-प्राठ प्रकारों के दौर

एक पाद १२ प्रक्षर का मानकर विरोध-परिहार किया जा सकता है। बारह प्रक्षरवाले पाद के किसी भी स्थान में होने पर ग्रतिशक्करी के सात ग्रवान्तर भेद बनते हैं। उनकी व्यवस्था वैदिक मन्त्र देखकर करनी चाहिए।

#### ४-ग्रव्ट

ग्रब्टि छन्द में पांच पाद होते हैं। उनमें क्रमशः १६+१६+१६+ द (=६४) ग्रक्षर होते हैं (पादविधान, वेमाछ)। यथा—

त्रिकंद्रुकेषु महिषो यवािकारं तुविक्षुष्मं— स्तृपत् सोमंमपिबद् विष्णुंना मुतं यथावंकात् । स ई मनाद महिकमं कर्तं वे महामुद्दं सेन सक्वद्दे वो देवं सुस्यमिन्द्रं सुस्य इन्दुं: ।। ऋ० २।२२।१।।

यह उदाहरण शौनक, वेङ्कटमाघव, उन्वट श्रीर वेदारनाथ सभी ने दिया है। इस उदाहरण में लक्षणानुसार पादाक्षर हैं।

विशेष विचार—(क) यदि इस उदाहरण में घारम्भ के सोलह-सोलह ग्रक्षरों के तीन पादों को भी घाठ-घाठ ग्रक्षरों के छह पाद मान लिया जाये, तो इस छन्द में पाद बन जाते हैं, जो कि उत्तरोत्तर ग्रक्षरवृद्धि के साथ पादवृद्धि के रूप में युक्त प्रतीत होते हैं। ग्रथवा ग्रन्त्य के घाठ-घाठ प्रक्षरों के दो पादों को १६ ग्रक्षरों का एक पाद मान लिया जाये। इस प्रकार इस छन्द में सोलह-सोलह ग्रक्षरों के चार पाद होंगे। यह मार्ग भी ठीक है।

(ख) ऋक्सर्वानुक्रमणी में इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र के विषय में लिखा है—

#### श्रब्टचाद्यातिशाक्वरमन्त्याष्टिर्वा ।

प्रयात् 'त्रिकद्रुकेषु' (२।२२) सूक्त में चार मन्त्र हैं। पहले का ग्राव्ट-छन्द है, शेष का ग्रतिशक्वरी, अन्त्य का पक्ष में ग्राव्टि भी है।

तवनुसार ग्रन्तिम मन्त्र के ग्रतिशक्तरी ग्रीर ग्रब्टि दोनों छन्द माने हैं। पन्त्र इस प्रकार है---

तव त्यन्नयं नतोऽपं इन्द्र प्रथमं पूर्व्यं दिवि प्रवाच्यं कतम् । यद् वे वस्य शवंसा प्रारिणा प्रसुं रिजन्तपः । भवद्विष्वंसम्यादेवमोजंसा विदाद्वजे शतकंतुर्विदादिषंम् ॥ इस मन्त्र को जिस प्रकार लिखा है, तवनुसार इसमें कमकः १५ + ७ + ७ + ६ + ११ + १२ (= ६१) ग्रक्षरों के ६ पाव हैं। यह वस्तुतः न तो । पूर्वोक्त ग्रसिशक्वरों के लक्षण में निविष्ट होता है, और न अष्टि के । सम्भव है मूलतः ६१ ग्रक्षर होने से इसे ग्रतिशक्वरी ग्रीर पहले दूसरे ग्रीर पांचवें पाव में व्यह से ग्रक्षरवृद्धि होकर ६४ संख्या की सम्पत्ति हो सकने के कारण इसे ग्रष्टि कहा होगा।

(ग) वस्तुत: जब तक इन छन्दों से युक्त सभी ऋचाओं की परीक्षा करके इनके भेद-प्रभेदों का वर्गीकरण न होगा, तब तक ऐसी उलभनें बनी हो रहेंगी।

#### ५—ग्रत्य विट

इस छन्द में सात पाद होते हैं, श्रीर उनमें क्रमशः १२+१२+६+६ +५+१२+६ (=६६) श्रक्षर होते हैं, (पादविधान, वेसाछ)। यथा— श्रुग्ति होतारं मन्ये दास्वन्तं

वसु सूनु सहंसी जातवेदसं विद्रं न जातवेदसम् । य कुष्वंगं स्वध्यरो दे वो दे वाच्यां कृपा । धतस्य विश्लाष्ट्रिमनु वृष्टि शोचिषाऽऽजुह्मांनस्य सुपिषं: ।।

ऋ० १।१२७।१।।

इस मन्त्र में कमश्च: १०+१२+५+७+७+१३+७ (= ६४) प्रक्षरों के सात पाद हैं। मूल प्रक्षरगणना से यह प्रध्टिछन्दस्क है। इसके प्रथम पाद में दो, चौथ ग्रीर पांचवें म एक प्रक्षर की ब्यूह से सम्पत्ति करने पर (६४+४=६८) यह ग्रस्थिब्दछन्दस्क बनता है।

· जन्वटीय उदाहरण-उम्बट ने इस छन्द का निम्न उदाहरण दिया है-

श्रया दुचा हिरण्या पुनानो विद्या द्वेषां सि तरित स्वयुग्विभिः सूरो न स्वयुग्विभिः । धारा सतस्य रोचते पुनानो श्रव षो हरिः । विद्या यद्भूपा परियात्युक्विभिः सप्तास्येभिऋ क्विभिः ।।

ऋ० हा१११।१॥

इस मन्त्र में भी क्रमकाः १० + १२ + ७ + द + द + ११ + ७ (= ६३) ग्रक्षर हैं। यह ग्रक्षरसंख्या ग्रष्टि के समीप है। ग्रत्यष्टि की सम्पत्ति के लिये पांच ग्रक्षरों का व्यूह करना पड़ेगा। केदारनाथोय उदाहण -पण्डित केदारनाथ ने इस का निम्न उदाहरण दिया है-

प्रदेशि गातुरुरवे वरीयसी
पन्था ऋ तस्य समयंस्त रिश्तिभिश् चक्षुभैर्यस्य रिश्तिभिः।
द्यक्षं मित्रस्य सार्वनम् प्रयम्भो वर्षणस्य च।
प्रयो द्याते बहुद्क्थ्यं 1 वर्ष उपुस्तुत्यं बृहुद् वर्यः।।

ऋ० १।१३६।२॥

इस मन्त्र में क्रमशः १२ + १२ + द + द + द + द + द (६७) ग्रक्षर हैं। इसमें केवल छठे पाव में एक श्रक्षर का ब्यूह करना पड़ता है। ग्रतः तीनों उदाहरणों में यह उदाहरण श्रेष्ठ है।

#### ६—धृति

इस छन्द में सात पाद होते हैं। उनमें क्षमशः १२+१२+५+५+५ +१६+५(=७२) ग्रक्षर होंते हैं (पादविधान, वेमाछ)। यथा— ग्रुवर्म्ह इंन्द्र दादृहि श्रुधी नंः

श्रुशोच् हि द्यौः क्षा न भीषां श्रंद्रिवो घृणान्न भीषां श्रंद्रिवः । श्रुष्मिन्तंमो हि शुष्मिनेर् वृषेषुग्रेभिरीयंसे । श्रपूर्णस्ववनो श्रप्रतीत शूर सत्वंभिस् त्रिस्प्तैः शूरु सत्वंभिः ।। ऋ० १।१३३।६॥

इस उदाहरण में क्रमशः १२+१२+ द+ द+ द+ द+ द (= ७० अक्षर हैं। छठे पाद में ग्रक्षरों की पूर्ति व्यूह से करनी होगी। ग्रथवा-व्रिराड् विशेषण से कार्य चलाना होगा।

उठवटीय उदाहरण-उठवट ने इस छन्द का निम्न उदाहरण दिया है-

सखे सखायमुम्या वंवृत् स्वाशुं न चुकं रथ्येव रह्यास्मम्यं वस्म रह्या । प्रान्ते मृळ्ीकं वर्षणे सखा विद्यो मुख्तसु विश्वभानुषु । तोकायं तजे शुंशुचानु शं क्र ध्युस्मम्यं वस्म शं क्र वि ।।

ऋ० ४।१।३।।

इसमें कमका: १२+१३+१२+५+१० (=६४) ग्रक्षरों के छह-पाद हैं। यह पादाक्षरसंख्या पादिवधान के लक्षण से मेल नहीं खाती। मूलतः इसमें ६४ ही ग्रक्षर हैं, ग्रतः घृति छन्द की पूर्णाक्षरसंख्या (७२) से भी कोई सम्बन्ध नहीं बंठता। परन्तु कात्यायन ने इसे घृतिछन्दस्क कहा है। धृतिछन्द में ७२ ग्रक्षर होते हैं। इनमें केवल ६४ हैं। इनकी पूर्ति कसे होगी, यह ग्राचार्य कात्यायन ही जानें। हमारी समस्द में तो इसका ग्राष्टि छन्द होना चाहिए।

# ७—ञ्चतिधृति

शौनक (पादिवधान) श्रौर वेङ्कट के लक्षण में श्रन्तर होते हुए उदाहरण दोनों का एक ही हैं। वह इस प्रकार है—

> स हि शर्षों न मार्थतं तुबिब्बणिर् ध्रप्नंत्वतीषूर्वरास्त्रिष्ट निरातनास्त्रिष्टनिः । ध्रावंद्वव्यान्याद्विर् युज्ञस्यं के तुर्हणां । ध्रघं स्मास्य हर्षतो हृषींवतो विश्वे जुषन्त पन्थां नरः शुभे न पन्थाम् ।। ऋ० १।१२७।६।।

इस उदाहरण में ऋमशः १२+१६+७+५+७+११+७ (=६८) ग्रक्षर हैं। यदि इसके तृतीय, पञ्चम, षष्ठ ग्रीर सप्तम पाद में ब्यूह करें, तब भी इसमें ७२ ग्रक्षर ही होंगे। ग्रतिषृति में ७६ ग्रक्षर होते हैं, उनकी पूर्ति कैसे होगी? हमारी समक्ष में नहीं ग्राया। कात्यायन ने भी इसका ग्रतिषृति ही छन्द माना है।

१. त्वां ह्याने विशतिरष्टचितजगतीघृतय ग्राद्या उपाद्याश्चतस्रो वारुण्य-श्चवा।

उग्वट ग्रीर केदारनाथ ने भी ग्रतिषृति का यही उदाहरण दिया है। गतानुगतिको लोक:, न लोक: पारमाधिक:। किसी ने इस बात की चिन्ता नहीं की कि ६८ ग्रक्षरोंवाले मन्त्र का ७६ ग्रक्षरोंवाला ग्रतिषृति छन्द कैसे लिख रहे हैं? ग्रस्तु,

इस प्रकार संक्षेप से द्वितीय सप्तक के छन्दों के विषय में लिखकर तृतीय सप्तक के छन्दों के विषय में लिखते हैं।

## तृतीय सप्तक

त्तीय सप्तक के छन्द ऋग्वेद की शाकल संहिता में उपलब्ध नहीं होते, यह शौनकीय मत हम पूर्व उद्घृत कर चुके हैं। तृतीय सप्तक के छन्दों के नाम पातञ्जल निदानसूत्र में पिङ्गलसूत्रादि से भिन्न हैं। उनका निर्देश हम पूर्व कर चुके हैं। स्मरणार्थ उनका () कोष्ठक में यहां भी निर्देश करेंगे।

तृतीय सप्तक के छन्दों में पादव्यवस्था का उल्लेख वैदिक साहित्य में हमें प्रद्ययावत् उपलब्ध नहीं हुन्ना। निर्णयसागर बम्बई मुद्रित पिङ्गलसूत्र के सम्पादक केदारनाथ ने तृतीय सप्तक में भी पादव्यवस्था दर्शाई है, ग्रीर वह भी याजुब ग्रर्थात् गद्यमन्त्रों में। याजुब मन्त्रों में पादव्यवस्था नहीं होती, यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है। ग्रतः पण्डित केदारनाथ ने यह साहस केसे किया? हमारी समक्ष में नहीं आता। हम यहाँ उनके उदाहरण ग्रीर पादव्यवस्था का भी संकेत करेंगे।

हमें इस सप्तक के पूरे उदाहरण उपलब्ध नहीं हुए । इसलिये जितने मिले हैं, उद्घृत करते हैं । शेष मृत्य हैं ।

#### १ — कृति (सिन्धु)

इस छन्द में ५० ग्रक्षर होते हैं। यथा-

म्रापये स्वाहां स्वापये स्वाहांपिजाय स्वाहा करांवे स्वाहा वसंवे स्वाहां हुपराये स्वाहाह्ने मुग्धाय स्वाहां मुग्धायां वन्दिकानाय स्वाहां विन्दिकानां म्रान्त्यायनाय स्वाहान्त्याय भोवनाय स्वाहा भुनंतस्य पराये स्वाहाधिपतये स्वाहां।। यजुः ६।२०॥

१. पण्डित केदारनाथ ने स्रागे उद्घ्रियमाण उदाहरण हलायुध की टीका में सन्तिविष्ट कर दिए हैं।

इस मन्त्र में दश ग्रक्षर हैं, श्रत: इसका 'भुरिक् कृति' छन्द है। पं केदारनाथ ने इस छन्द का निम्न उदाहरण दिया है—

सूपणोंऽसि गुक्तमाँस्त्रिवृत् ते किरो गायत्रं चक्षुवृहिद्रयन्तरे पक्षौ स्तोमं आतमा छन्दाणिस प्रञ्जानि यज् णिषु नाम साम ते। तुनूवी मदे व्यं अज्ञायत्रियं पुच्छं चिष्णयाः शक्ताः। सुपुणोंऽसि गुक्तमान् दिन्नं गच्छ स्तः पता।यजु० १२।४।।

इस मन्त्र में केवल ७४ ग्रक्षर हैं, ग्रत: यह क्वित का उदाहरण चिन्त्य है। पं० केदारनाथ ने इसमें पादन्यवस्था भी नहीं दर्शाई।

#### २-प्रकृति (सलिलम्)

इस छन्द में ५४ ग्रक्षर होते हैं। इसका उदाहरण है-

नमः पूर्णायं च पर्णश्चवायं च नमं उद्गूरमाणाय चाभिष्नते च नमं ग्राखि-दते चं प्रखिदते च नमं इषुकृद्म्यों चनुष्कृद्म्यंश्च दो नमो नमों वः किरि-केम्यों देवाना<sup>१७</sup> हृदयम्यो नमी विचिन्दत्केम्यो नमो विक्षिण्तकेम्यो नमं ग्रानिर्हतेम्यः ।। यजु० १६।४६।।

इस मन्त्र में ५६ ग्रक्षर है। दो ग्रक्षर ग्रधिक होने से इसका 'स्वराट् प्रकृति' छन्द है।

पण्डित केदारनाथ ने इस छन्द का निम्न उदाहरण दिया है—
सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां
यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भचामुदरेण शिश्ना
रात्रिस्तदवलुम्पतु यत् किंचिद् दुरितं मिय इदमहं माममृतयोनौ सूर्ये
ज्योतिषि जूहोमि ॥

इस मन्त्र में ८२ ग्रक्षर हैं। ग्रतः दो ग्रक्षर न्यून होने से इसका 'विराद् प्रकृति' छन्द होगा। पं॰ केदारनाथ ने इस मन्त्र में भी पादन्यवस्था नहीं दर्शाई। इस मन्त्र के मूलस्थान का भी संकेत नहीं किया है। स्वरिचह्न भी नहीं हैं।

#### ३-आकृति (ग्रम्भः)

इस छन्द में ८८ प्रक्षर होते हैं।

इस छन्द का उदाहरण पूर्व छन्द का 'नम: पर्णाय च' हो सकता है। उसमें द६ प्रक्षर होने से उसका 'विराद् प्राकृति' छन्द माना जा सकता है। पण्डित केदारनाथ ने इस छन्द का निम्न उदाहरण दिया है— वैदिक-छन्दोमीमांसा

भगो म्रनुप्रयुक्ता (१) मिन्द्रः पातु पुरागवः (२) यस्याः सदोह-विद्यति (३) पूषो यस्यानुमीयते (४) ब्राह्मणाः यस्यामचैन्ति (४) ऋग्भिः साम्ना यजुनिदः (६) युध्यन्ते यस्यामृत्विजम् (७) सोम-मिन्द्राय पातवे (८) शत्रो भूति दक्षिणायां सुशेषाम् (६) यज्ञे ददातु सुमनस्यमानो (१०)।।

इस मन्त्र में ५४ ग्रक्षर हैं। ग्राकृति छन्द में दद होते हैं। इसमें पं० केदारनाथ ने ग्राठ-ग्राठ ग्रक्षर के ग्राठ पाद ग्रीर बारह-बारह ग्रक्षर के दो पाद दर्शाए हैं (५४=६४,१२४२=२४, ६४+२४=६६)। परन्तु इसके प्रथम षष्ठ में सात-सात, ग्रीर नवम दशम में ग्यारह-ग्यारह ग्रक्षर हैं। दशमपाद के ग्रन्त में 'सुमनस्यमानो' पद छवा है। इससे प्रतीत होता है कि मन्त्र पूरा नहीं हुआ है, ग्रन्यथा सन्धि से निष्वन्न ग्रोकार ग्रन्त में श्रुत न होता। इस मन्त्र का भी न तो पता दिया है, ग्रीर न स्वरचिह्न।

## ४-विकृति (गगनम्)

इस छन्द में ६२ ग्रक्षर होते हैं। इसका उदाहरण है-

ये वे वा ग्रानिनेत्राः पुरुःसब्स्तेम्यः स्वाहा ये वे वा युमनेत्रा दक्षिणा-सब्स्तेम्यः स्वाहा ये वे वा विक्ववे वनेत्राः पश्चात् सब्स्तेम्यः स्वाहा ये वे वा मित्रावर्र्णनेत्रा वा मुक्नेत्रा वोत्तरासदस्तेम्यः स्वाहा ये वे वाः सोमनित्रा उपरिसदो दुर्णस्वन्त्रस्तेम्यः स्वाहां ।। यज् ० ६।३६॥

पं केदारनाथ ने इस छन्द का उदाहरण निम्न मन्त्र दिया है-

इमे सोमा: सुरामाण: (१) छागुन मे वेऋ वुनैः (२)

सताः शब्दै न तोक्मांभिः (३) लाजमहंस्वन्तो मदा(४)

मारुरिण परिष्कृताः (५) शुक्राः पर्यस्वन्योऽमृताः (६)

प्रस्थिता वो मध्यनुत (७) स्तान्दिवन् सरस्वृती (८)

इन्द्रः सत्रामां वृत्रहा (१) जवन्तां सोम्यं मध् (१०)

पिवंन्तु मदंन्तु व्यन्तु होतुर्यज (११) ।। यजु० २१।४२॥

इस मन्त्र में ६१ ग्रक्षर हैं। ग्रत: इसका 'निचृद विकृति' छन्द है। इसमें पं॰ केदारनाथ ने ग्राठ-आठ ग्रक्षरों के १० पाद (५×१०=५०) ग्रीर वारह ग्रक्षर का एक पाद (५०+१२=६२) माना है। इसके दशम पाद में एकाक्षर की न्यूनता है।

#### ५ - संकृति (भ्रणवः)

इस छन्द में ६६ ग्रक्षर होते हैं। इसका उदाहरण हमें उपलब्ध नहीं हुग्रा। पंठ केदारनाथ ने निम्न उदाहरण दिया है —

दे वो ग्राग्नः स्विष्टुकृत् (१) सुद्रविणा मृन्द्रः कृविः (२)
सुत्यम्निः साऽऽयुजी होता (३) होतु हींतु रायजी या (४)
नग्ने यान् दे वानयाडचां (५) अपि प्रेयें ते होत्रे ग्रान्तित् (६)
तार्म्सनुष्टी होत्रां देवंगमां (७) दिवि दे वेषु यज्ञमरेयेमं (८)
स्विट्टकृच्चाग्ने होताभू (६) वंसुवने वस्ष्येगस्य नमोवाके वीहि यज् (१०)।।
तै० वा॰ ३।६।१३।।

# ६-ग्रभिकृति (ग्रापः)

इस छन्द में १०० ग्रक्षर होते हैं। इसका उदाहरण है-

वे वो ग्राग्नः स्विष्टुक्तत् (१) वे वान् शंक्षद् यथायुष् (२) होतांदा-विन्द्रंमध्विन (३) वाचा वाच सरस्वतीम् (४) ग्राग्न देशेशं हिंवस्ट्रकृत् (५) स्विष्ट् इन्द्रः सुत्रामां (६) सिव्ता वर्षणो भिष्य (७) इ. वे वो वनुस्पितः (८) सिव्या वे वा ग्रांच्यपाः स्विष्टो (६) ग्राग्निर्गिनना होतां होत्रे स्विष्टुकृव (१०) यशो न वर्षांविन्द्रियम् (११) उ. जंमपंचिति स्व्या वंस वने (१२) ॥ यजुः २१। १८॥।

यह पं के वारनाथ-निविध्द उवाहरण तथा पाविभाग है। इस उवा-हरण में क्रमज्ञ: ७ + द + द + द + ७ + ७ + द + द + ६ + १२ + द + १२ ग्रक्षरों के १२ पाव तथा १०२ अक्षर हैं। ग्रत: इसका छन्व 'स्वराडिभक्कृति' होगा। यह ब्यान रहे कि यह ग्रवूरा कण्डिकांज्ञ है।

दो ग्रक्षर प्रधिक (१०२) स्वराड् ग्रिभकृति का शुद्ध उदाहरण यजुः २ । २६ में मिलता है।

#### ७-उत्कृति (समुद्रः)

इस छन्द में १०४ प्रक्षर होते हैं। इसका उदाहरण है—
दे वस्याह सिवितुः सुवे सुत्यस्थितो बृहस्पते कत्तमं नार्क कहियम्।
दे वस्याह सिवितुः सुवे सुत्य सिवस् इन्द्रस्थोत्तमं नार्क कहियम्।
दे वस्याह सिवितुः सुवे सुत्यप्रसवसो बृहस्पते क्तुमं नार्क मरुहम्।
दे वस्याह सिवितुः सुवे सुत्यप्रसवस् इन्द्रस्थोत्तमं नार्क मरुहम्।।

यजु० ६।१०॥

इस मन्त्र में १०२ प्रकार हैं, प्रतः इसका छन्द 'विराड् उन्कृति' है । पं० किदारनाथ ने निम्न मन्त्र उद्धृत किया है—

होतां यसद्वित्रन्ते छार्गस्य (१) हिर्निष् आतां मुद्य मध्य (२) तो मेद् बद्धृतं (६) पुरा द्वेषोभ्यः (४) पुरा पौर्चषेग्या गुभो (५) घरतां न्तृनं घासे अंच्याणां (६) यबासप्रयमाना १९ (७) मुमत् क्षेराणा १९ शतकृ द्वियाणाम् (६) प्रानिष्दात्तानां पौर्वोपत्रसनानां (६) पार्ध्वतः श्रोणितः शितामृतः (१०) उराद्याद्वतोऽङ्गादक्ष्तानां (११) करंत पुत्राध्वितां जुषेतां १९ (१२) ह्यि-रेवाधित्रना जुषेतांम् (१३) ।। यजु० २१।४३।।

इस उवाहरण में ऋपशः १०+६+६+५+६+७+११+१२ +१०+११+१०+६ के १३पाद और ११७ ग्रक्षर हैं। उत्कृति में १०४ ग्रक्षर होते हैं। ११७ ग्रक्षरों का उदाहरण देना चिन्त्य है।

विशेष — पं केदारनाथ ने तृतीय तब्तक के छन्दों के जो पादिसाम दर्शाए हैं, वे सर्वथा कल्पित हैं। पादिसाय में एक पद मध्य से नहीं तोड़ा जाता. परन्तु उन्होंने ऐसे विभाग किए हैं। यथा इसी उदाहरण में 'मध्यतः' एक पद को तोड़ कर 'मध्य (२) तो' 'तो' ग्रंश को तृतीयवरण में गिना है।

# याजुष मन्त्रों के सम्बन्ध में विशेष विचार

इस प्रकार इस ग्रध्याय में द्वितीय ग्रीर तृतीय सप्तक के छन्दों का संक्षेप से वर्णन करके ग्राले ग्रध्याय में प्रगायों का वर्णन करेंगे ।

एक मन्त्र में अनेक छन्दःकल्पना—कोई-कोई याजुब मन्त्र इतना बड़ा होता है कि उसमें एक छन्द से कार्य नहीं चलता, क्योंकि सब से बड़ा 'विराट् उत्कृति' छन्द १०६ ग्रक्षरों का होता है। ग्रतः १०६ ग्रक्षरों से बड़े मन्त्रों में उसके विभाग करके कई छन्दों का निर्देश करना पड़ता है। स्वामी द्यानन्द सरस्वती ने अपने यजुर्वेद-भाष्य में प्रायः लम्बे मन्त्रों में दो-दो तीन-तीन छन्दों की कल्पना की है। अनेक महानुभाव इस पर आक्षेप करते हैं कि यह उचित नहीं है कि एक मन्त्र में अनेक छन्दों की कल्पना की जाय। जिनमें स्वामी दयानन्द सरम्बनी ने अनेक छन्दों की कल्पना की है, वे मन्त्र नहीं हैं, कण्डिकाएं हैं। एक कण्डिका में कई मन्त्र होते हैं।

वस्तुतः वादी के दोनों ही मत अनेकान्त हैं। यज्ञकर्म में एक कण्डिका के अनेक विभाग होते हैं। यज्ञ से अतिरिक्त सम्पूर्ण कण्डिका एक मन्त्र माना जाता है। उदाहरण के लिए हम एक स्थल उद्धृत करते हैं—

पशुहिंसा वारिता हि च यजुर्वेदादिमन्त्रत:।

महा० जा० ३४४।२१ (कुम्भघोण सं०)।

इस क्लोक में यजूर्वेद के जिस ग्रादि मन्त्र की ग्रोर संकेत किया है, वह प्रथम कण्डिका का ग्रन्तिम त्रंश है—यजमानस्य पशून् पाहि। बादी के मतानुसार इस कण्डिका में कई मन्त्र होने से यह ग्रादि मन्त्र नहीं हो सकता। तब कृष्णद्वेपायन व्यास का वचन कैसे उपपन्न होगा?

ग्रव हम एक ऐसा उदाहरण उपस्थित करते हैं, जिसमें एक मन्त्र में भ्रानेक छन्द मानने के ग्रातिरिक्त कोई गति ही नहीं है। ते० सं० के उद्घाध्याय में मट्टभास्कर लिखता है—

"तत्र त्रिष्वनुवाकेषु 'नमस्कारादि नमस्कारान्तमेकं यजुरिति शाकपूणिः। नमस्काराद्यकं यजुः, नमस्कारान्तमेकं यजुरिति यास्कः। अष्टावनुवाका अष्टौ यजुंषीति काशकृत्स्नः।"

काशकृत्सन के मत में ग्राठ श्रनुवाक श्राठ याजुष मन्त्र हैं। ग्रर्थात् पूरा श्रनुवाक एक मन्त्र हैं। उसमें श्रवान्तर विभाग नहीं है। ऐसी श्रवस्था में दूसरा श्रनुवाक, जिसमें २३१ श्रक्षर हैं, एक छन्द कसे उपपन्त हो सकता है? शास्त्रनिर्दिष्ट बड़े से बड़ा छन्द उत्कृति १०४ श्रक्षरों का है। 'विराट उत्कृति' में १०६ श्रक्षर होंगे। इस यजु० (काशकृत्सन के मत) में २३१ श्रक्षर हैं। श्रतः यह श्रवश्य स्वीकार करना होगा कि एक मन्त्र में यदि एक छन्द से कार्य न चले, तो श्रनेक छन्दों की कल्पना कर लेनी चहिये।

याजुष सर्वानुक्रमणी के टीकाकार ग्रनन्तदेव याजिक के मतानुसार १०६ ग्रक्षरों से ग्रधिक ग्रक्षरवाले यजुगों का छन्द ही नहीं होता है । यह मत पूर्व पृष्ठ ६ के 'ग' 'घ' संकेतित प्रमाणों से विपरीत होने से ग्रमान्य है ।।

१. ततोऽप्यधिकाझराणां यजुषां छन्दो नास्ति । पृष्ठ ७ ।

# द्वादश ऋध्याय

#### प्रगाथ

बाह्मणप्रन्थों ग्रीर श्रीतसूत्रों में प्रगायों का बहुधा उल्लेख मिलता है। इन प्रगायों का वर्णन ऋक्प्रातिशाख्य, ऋक्सर्वानुक्रमणी, निदानसूत्र ग्रीर वेड-्कटमाधवीय छन्दोऽनुक्रमणी में उपलम्ध होता है। मीमांमादर्शन के नवम श्रद्ध्याय के द्वितीय पाद में प्रगायों के विषय में विशेष विचार किया गया है। प्रगायों के नामकरण का प्रकार श्रद्धात्यायी ४।२।५५ में उपदिष्ट है।

प्रगाथ शब्द को व्युत्पत्ति —वैयाकरणों के मतानुसार प्रगाथ शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक गे (गा) शब्दे घातु ग्रीर ग्रीणादिक थ प्रत्यय के योग से निष्यन्न होता है।

प्रगाथ के ग्रर्थ — प्रगाय शब्द का व्यवहार निम्न ग्रयों में उपलब्ध होता है —

१ — छन्द:समुदाय — जब किन्हीं कारणविशेशों से दो तीन छन्दों का समुदाय बनाया जाता है, तब उस छन्द:समुदाय का 'श्रगाय' नात्र से व्यवहार किया जाता है। इसी छन्द:समुदायरूपी प्रगाथ के नामकरण का प्रकार पाणिति ने ग्रव्दाव्यायी ४।२।५५ में दर्शाया है। इन्हीं का उल्लेख ऋक्षा०, ऋदस०, निदानसूत्र ग्रादि में उपलब्ध होता है।

२-प्रग्रथन-जब किसी साम का एकं साम तृचे कियते स्तोतियम् प्रथात् एक साम का समानछ दस्क तीन ऋचाओं में गान होता है। इस
सामान्य नियम का उल्लब्धन कर एक साम के लिए विच्छ दस्क दो ऋ वाएं
उपिद्द होती हैं। तब पूर्व निर्दिष्ट सामान्य नियम की उपपत्ति के लिए दो
ऋचाओं के ही पूर्वोत्तर भागों को जोड़ कर तीन ऋचाएं बनानी जाती हैं।
इस प्रग्रयन के लिए भी प्रगाय शब्द का उल्लेख सामवेदीय बाह्म गग्न न्थों में

१. सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु ।

२. शाबरभाष्य १।२।२४ में उद्घृत।

उपुलब्ध होता है। इसी को ध्यान में रखकर मीनांसा १।२।२५ के 'प्रागाथिक' तु' सूत्र की व्याख्या में शबर स्थामी लिखता है—

याऽसौ पूर्वा बृहती, उत्तरा च पिङ्क्तः, तयोः प्रग्रथने न तृचं कर्म कृत्वा ककुभावुत्तराकारं गानं कर्तव्यम्।

ंग्रर्थात् — जो पूर्व वृह्ती (३६ ग्रक्षर की), ग्रीर उत्तर पंक्ति (४० ग्रक्षर की) ऋचा हैं। इन दोनों को विशेष प्रकार के ग्रथन (— जोड़) कर तीन ऋचाएँ बना लेनी चाहिएँ।

यह प्रत्रयन किस प्रकार किया जाता है, इस नी प्रक्रिया विज्ञब्द है। अतः हम यहाँ उसका उल्लेख नहीं करते।

३ — प्रकर्षगान — मीमांसा ६।२।२७ के प्रगाथे च सूत्र की व्याख्या में शबर स्वामी लिखता है-

प्रकर्षं हि प्रशब्दो द्योतयति । प्रकर्षेण यत्र गानं स प्रगाथ: । कश्च प्रकर्षः ? यत्र किञ्चित् पुनर्गायति ।

श्रयात् -- प्रशब्द प्रकर्ष को प्रकट करता है। श्रतः जिसमें प्रक्षं गान हो वह प्रगाथ कहाता है। प्रकर्ष क्या है? जो किसी पाद ( = वरग) का पुनः गान है, वही प्रकर्ष है।

जयादित्य की व्याख्या - काशिकाकार जवादित्य ने ग्रन्डाव्यायी ४।२। ५५ में प्रयुक्त प्रगाथ शब्द की व्याख्या इस प्रकार दर्शाई है ---

प्रगायशब्दः कियानिमित्तकः क्वचिदेव मन्त्रविशेषे वर्तते । यत्र द्धे ऋचौ प्रग्रथनेन तिस्रः क्रियन्ते, स प्रग्रथनात् प्रकर्षगानाद् वा प्रगाथ इत्युच्यते ।

अर्थात् -प्रगाय शब्द विशिष्टिकिया के कारण किन्हीं मन्त्रविशेषों के लिए ही प्रयुक्त होता है। जहाँ पर दो ऋचाएँ प्रग्रथन से तीन बनाई जाती हैं, वह प्रयन्थन (विशेष जोड़ सोड़) भ्रयवा विशेष गान के कारण प्रगाय कहाता है।

जयादित्य की भूल-जयादित्य ने प्रगाय शब्द की जो व ग्रह्मा की है, वह सामसम्बन्धी प्रगाय के लिए तो युक्त है (जैसा कि शबर स्वामी ने तिला है), परन्तु मन्दान्यायी ४।२।४५ में प्रयुक्त प्रगाय शन्द सामसम्बन्धी

१. इसके परिज्ञान के लिए मीमांसा अ० १ पाद २ के शावरभाष्य म्रादि व्याख्याप्रन्य भीर शांखायन श्रीत का सप्तमाध्याय अनुशीलनीय हैं।

#### वैदिक-छन्दोमीमांसा

प्रगाय के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। अब्दाब्यायी के उक्त सूत्र में प्रयुक्त प्रगाय शब्द का ग्रर्थ छन्द:समुदाय ही है। यह उक्त सूत्र से भले प्रकार स्पब्ट है। सूत्र इस प्रकार है—

#### सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु ।

ग्रर्थात् ——छन्दों के समुदाय में जो ग्रादि का छन्द है, तद्वाचक शब्द से ग्रण् ग्रादि यथाविहित प्रत्यय होते हैं।

छन्द:समुदाय-प्रगाथ का क्षेत्र—ऋक्प्रातिशास्य ग्रादि जिन ग्रन्थों में प्रगायों का वर्णन है, उनके ग्रन्थयन से तो यही प्रतीत होता है कि इन प्रगायों का क्षेत्र ऋङ्-मन्त्रों (पादबढ़ं मन्त्रों) तक ही सीमित है। वे ऋङ्-मन्त्र चाहे किसी भी वेद में क्यों न प्रयुक्त हों।

पाणिनि का मत-पाणिनि ने प्रगायों के नामकरण की जैसी व्यवस्था दर्शाई है, तदनुसार प्रगायों का क्षेत्र याजुष (गद्य) मन्त्र भी हो सकते हैं। काण्वसंहिता के व्याख्याता भट्ट ग्रानन्दबोध ने सम्भवत: पाणिनीय नियम को सामान्य मान कर याजुष मन्त्रों में भी प्रगाथ छन्दों का निर्देश किया है। यथा-

> त्रिष्टुब्बृहत्यौ यत्र मीलिते स त्रैष्टुभः प्रगाथः । ३४।१३॥ यत्र जगत्युष्णिहौ संमीलिते स्तः स जागतः प्रगाथः । ३४।१५॥

#### ग्रतिशाक्वरः प्रगाथः । ३४।२२।।

पाणिनीय तन्त्र शब्दिसिद्धि से श्रितिरिक्त विषय का विषायक नहीं है, वह तो तत्तिद्विषय के ग्रांथों में प्रयुक्त शब्दों की सिद्धिमात्र दर्शाता है। ग्रतः पाणिनीय सूत्र के ग्रांचार पर याजुब मन्त्रों में प्रगायों की कल्पना तब तक युक्त नहीं कहीं जा सकती, जब तक कि कर्मकाण्ड के ग्रन्थों में याजुब मन्त्रों के लिए भी प्रगाय शब्द का प्रयोग न दर्शाया जाए।

१.1 पाणिनीय शास्त्र के इस अभिप्राय को न समस्रकर अनेक याजिक ज़ृ व "प्रणवर्द्रः" (अव्टा० द्र।२।८१) सूत्र के आधार पर यज्ञकमें में स्वाहान्त मन्त्रों में भी स्वाहा से पूर्व मन्त्र के टिभाग के स्थान में प्लुत श्रोम् का उच्चारण करते हैं। यथा— प्रचोदयों स्वाहा। कई टि श्रादेश से अनिभज्ञ 'प्रचोदयात् श्रोम् स्वाहा' पढ़ते हैं। यह सब श्रशास्त्रीय है। याजिक शास्त्र जहां ऋचा की टिभाग को श्रोम् श्रादेश का विधान करते हैं, उसी का श्रनुवाद करके पाणिनि श्रोम् के प्लुतत्व श्रीर उदात्तत्व का विधान करते हैं। श्रतः पाणिनीय

प्रगाथों के नामकरण का प्रकार—वो-तीन छन्दों के समुदायों का एक-दूसुरे से भेद करने के लिए अथवा व्यवहार के लिए नामकरण कैसे किया जाय, इसका प्रतिपादन आचार्य पाणिनि ने निम्न सूत्र द्वारा किया है —

सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु । म्रब्टा० ४।२।५५॥

इसका ग्रमित्राय यह है कि छन्दों के समुदाय में ग्रादि का जो छन्द हो, उसी के ग्राधार पर उस प्रगाथ — छन्दः समुदाय का नामकरण करना चाहिये। यथा — बृहती ग्रौर सतोबृहती छन्दों के प्रगाथ के लिए बाहत, कक्षुप् ग्रौर सतोबृहती के लिए काकुभ बन्द का प्रयोग होता है।

पाणिनीय नियम की उपलक्षणता—प्रगायों के नामकरण के लिए जो पाणिनीय नियम ऊपर लिखा है, वह उपलक्षण मात्र है । प्रगायों के नाम अन्तिम ग्रीर उभय छन्दों के ग्रनुसार भी रखे जाते हैं।

त्रिष्टुब्बृहत्यौ यत्र मीलिते स त्रैष्टुभः प्रगायः । ३४।१३॥ त्रिष्टुबुष्णिहौ यत्र मीलिते सोऽयं त्रैष्टुभः प्रगायः ।३४।१९॥

इन मन्त्रों में प्रथम में त्रिब्दुब् ग्रीर बृहती का समुदाय है, ग्रीर द्वितीय में त्रिब्दुब् ग्रीर उक्ष्णिक् का। परन्तु दोनों के लिए त्रेब्दुभ संज्ञा का प्रयोग किया है। यह संज्ञा दोनों में विद्यमान ग्रन्त्य छन्दोभेद के निदर्शन में ग्रसमर्थ है। इस प्रकार का संज्ञाकरण ग्रनर्थक है।

तन्त्र के आघार पर शब्दसाधुत्व से अतिरिक्त किसी विषय का विधान मानना शास्त्रतत्त्व की अनिभन्नतां का परिचायक है। इसीलिये शास्त्रकारों ने कहा है—''नैकं शास्त्रमधीयानो गच्छति शास्त्रनिर्णयम् ।" अर्थात्—एक शास्त्रको पढ़नेवाला अपने पठित शास्त्र के तस्व को भी नहीं जान सकता। इसलिए शास्त्रों में बार-बार "बहुश्रुत" अथवा 'बहुविद्य" की प्रशंसा उपलब्ध होती है।

म्रानन्दवोधं की भूल का कारण-ग्रानन्दबोध की भूल का कारण पूर्व-निर्दिष्ट पाणिनीय सूत्र की उपलक्षणताविषयक अज्ञान है।

ऋनप्रातिशाख्य की ग्रभेद संज्ञायें—ऋष्वातिशाख्य में भी कतिपय प्रगायों की संज्ञाएँ ऐसी हैं, जिनमें ग्रन्त्य छन्दोभेद का ज्ञान उनके नाम से नहीं होता। यथा—

> बहुती + सतोबृहुती = बाहुत (१६।१) बहुती + जगती = ,, (१६।११) बहुती + प्रतिजगती = ,, (१६।१२) बहुती + यवमध्या (त्रिष्ट्रप्) = ,, (१६।१३)

नामकरण में व्यवहृत तीन प्रकार—प्रगाथों के सबसे अधिक भेद-प्रभेदों की व्याख्या ऋक्प्रातिशाख्य में उपलब्ध होती है। उनके नामकरणों पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि ग्राचार्य शौनक ने प्रगाथों के नामकरण में तीन प्रकार वर्ते हैं। यथा—

१-प्रथम छन्द के अनुसार-यथा-बृहती + सतोबृहती = बाहत ।

२—ग्रन्तिम छन्द के ग्रनुसार—यथा—बृहती + विपरीता (त्रिष्टुप्-भेद) = विपरीतान्त (विपरीतोत्तर)।

३ — उभयछन्दों के अनुसार-यथा-गायत्री + ककुप् = गायत्रकाकुम ।

प्रगाथों की संख्या—प्रगाथों का वर्णन ऋषप्राo, ऋक्सर्वा॰, निसू॰ ग्रीर वेमाछ० इन चार ग्रन्थों में उपलब्ध होता है ।

निदान सूत्र—सबसे न्यून प्रगायों का उल्लेख निदानसूत्र मे है। उसमें बार्हत ग्रीर काकुम दो प्रगाय गिनाए हैं। मतान्तर से ग्रानुब्यूभ प्रगाय का भी निर्देश है। इस प्रकार निदानसूत्र मे केवल तीन प्रगायों का ही उल्लेख मिलता है।

ऋक्सर्वानुक्रमणी — ऋक्सर्वानुक्रमणी में कात्यायन ने बाहरत, काकृभ, महावाहरत, विपरीतोत्तर और ग्रानुष्टुभ इन पाँच प्रगायों का वर्णन किया है।

वेङ्कटमाघवीय छन्दोऽनुक्रमणी-वेङ्कटमाघव ने ग्रपनी छन्दोऽनुक्रमणी में बार्हत, काकृम, महाबृहतीमुख, यवमध्यान्त ग्रीर ग्रानुष्टुभ इन पाँच प्रगायों का सोदाहरण निर्देश किया है ।

ऋक्प्रातिशाख्य -- ऋक्प्रातिशाख्य में २३ प्रगाथों का वर्णन उपलब्ध होता है (बाहुंत प्रगाथ के प्रभेद सहित)। हम आगे ऋष्यातिकाख्य के अनुसार प्रगाणों का वर्णन करते हैं। साय में ऋष्सर्वानुक्रमणी, निदानसूत्र और वेङ्क्टमाध्यीय छन्दोऽनुक्रमणी में निर्विष्ट प्रगायों का मंकेत भी ययास्थान करेंग्रे। प्रगायों के उदाहरणों में हम उन्हीं ऋचाओं को उद्धृत करेंग्रे, जो ऋष्प्रातिकाख्य और उसकी उच्चटीय व्याख्या में निर्विष्ट हैं। निदानसूत्र में तदन्त:निर्विष्ट प्रगायों के उदाहरण विये हैं, परन्तु उन उदाहरणों का निर्वेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे ऋष्प्रातिकाख्य के उदाहरण से ही गतार्थ हो जाते हैं।

१—ब।हंत प्रगाथ— बाह्त प्रगाथ ग्रनेक प्रकार का है। उसके निम्न भेव शास्त्रों में उल्लिखित हैं—

क — बृहती — सतोबृहती (ऋक्ष्पा १८।१, ऋक्स, वेमाछ)। यथा— त्वमुङ्ग प्र कांसियो देव: शंविष्ठ मत्यम्। न त्वन्यो मंघवन्नस्ति मिड्तिन्द्र बवीमि ते वर्षः।।

माते राषंसि मातं ऊतयों वसो उस्मान् कवं चुना दमन्। विद्वां चन उपिममीहि मानुष वसुंनि चर्षं णिम्य ग्रा।।

ऋ० १।५४।१६,२०

इसी प्रकार प्रवो यहां पुरूणाम् (ऋ० १।३६।१—२) मा चिदन्यद् विशंसत (ऋ० ८।१।१-२) बृहदु गायिषे वचः (ऋ० ७।६६।१-२) भी बाहंत प्रगाय के उदाहरण हैं (ब्र० ऋक्प्रा० १८।२)।

ख-वृहती+सिद्धाविष्टारपंक्ति (निस्)

विशेष — ऋक्प्रातिशास्य बादि में जिस छन्द का नाम 'सतोबृहती' है, उसी का निदानसूत्र में 'सिद्धार्षिक्टारपंक्ति' नाम है। ग्रतः यहां संज्ञाभेद मात्र है, छन्दोभेद नहीं है, इसलिए इसके उदाहरण भी उपर्युक्त ही हैं।

ग- वृहती + जगती (ऋषप्रा १८।११) । यथातं वृह कार्ष रथे क्ष्मं त्वेषं पंनस्युमा हुवे ।
यहिम् तसुकाता सुभगां महीयते सर्वा मुक्तसु मी कहूषी ।।

ऋ० ४।४६।६।।

१. प्रगायों के प्रसङ्ग में जो छन्दोनाम लिखे हैं, वे ऋक्सर्वानुऋमणी अनुसार मुद्रित ऋग्वेद म ही उपलब्ध होंगे। यथा मैक्समूसर और पंठ सातव- नेकर संस्करण। वैदिक यन्त्रालय अजमेर के ऋक्संस्करण में ये छन्दोनाम नहीं हैं। उसमें पिङ्गलसूत्र के अनुसार छन्दोनाम लिखे हैं।

मा चंद्रास इन्द्रंवन्तः सुजोषंस्रो हिरंण्यरथा सुवितायं गन्तन । इयं वो म्रस्मत् प्रति हयंते मृतिस्तृष्णजे न दिव उत्सा उदन्यवे ।। ऋ० १।१७।१।

विशेष—यह उदाहरण उन्बद ने विया है। मूल प्रातिशास्य में नहीं है। इसमें बृहतीछन्दस्क प्रथम मन्त्र ऋ ० ४। ४६ का प्रन्तिम है, ग्रीर जगतीछन्दस्क ऋ ० ४। ५७ का प्रथम है। ग्रर्थात् दो सुक्तों के ग्रन्त्य-ग्रादि मन्त्रों का यह प्रगाय बनता है।

च — बृहती — स्वतिजगती (ऋक्प्रा० १०१२)। यथा—

ने मि नंमित्त चर्कासा मेर्च विष्ठा ग्रीभुस्वरा ।

सुदीतयो वो अब्रहोऽिष कर्णे तरस्विनः समृक्विभिः।

तमिन्द्रं जोहवीमि मुघवानमुग्नं सुत्रा वधानुमर्प्रतिष्कृतं श्रवीसि ।

मंहिष्ठो गुीभिरा चं युज्ञियो व वर्तेद् राये नो विश्वा सुपर्था कृणोतु

कुछी ।

ऋ० दा६७। १२-१३॥

ङ-बृहती + यवमध्या (त्रिष्टुप्) (ऋक्प्रा० १८।१३)। यथा वामी बामस्यं घूतयः प्रणीतिरस्तु सून्ता।
देवस्यं वा मक्तो मत्यस्य वेजानस्यं प्रयज्यवः ।।
सद्यिष्ट्यं यस्यं चकृतिः परि द्यां देवो नेति सूर्यः ।
त्वेषं शवीं दिधरे नामं युज्ञियं मुक्तों वृत्रुहं शवो ज्येष्ठं वृत्रुहं शवंः।।

ऋ० ६।४८।२०,२१॥ विशेष—इसी प्रगाय का यवमध्योत्तर (ऋक्प्रा. १८।१३) ग्रीर यव-मध्यान्त (वेमाछ) नाम भी है।

२—काकुभ प्रगाथ—यथा—
क—ककुप्+सतोबृहती (ऋवमा. १८।१, ऋवस, वेमाछ) । यथा—
तं गू बंगा स्वंणरं वे वासो वे वमंद्रीत वंधन्वरे ।
वे बुत्रा हुव्यमोहिरे ।।

विभूतर्गति विप्र चित्रशोचिषम् िनमीळिब्व युन्तुरम् । ग्रास्य नेत्रस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमेच्द्रराय पूर्व्यम् ॥

ऋ० ना१हा१-२॥

• ख-ककुप्+सिद्धाविष्टारपंक्ति (निस्)।

• विशेष—सतोबृहती का ही निदानसूत्र में सिद्धाविष्टारपंक्ति नाम है। स्रत: नाममात्र का भेव होने से इस प्रगाय का उदाहरण भी पूर्वोक्त ही सम-भना चाहिये।

३—ग्रानुष्ट्भ प्रगाथ—इसमें तीन ऋचाएं होती हैं। प्रथम अनुष्टुप्-छन्दस्क और उत्तर दो गायत्री छन्दस्क—

स्रनुष्टुप् +गायत्री +गायत्री (ऋक्त्रा १८१३, ऋक्स, वेमाछ)।

म्रा त्वा रथं यथोतये सुम्नायं वर्तयामसि ।

तु विक् मिम् तीषह्मिन्द्र शविष्ठ सत्पते ॥

तुर्विश्वष्म तुर्विकत्रो शचीं वो विश्वया मते।

श्रा पंत्राय महित्वना ।।

यस्यं ते महिना मुहः परि जम्।यन्तंमीयतुः ।

हस्ता वर्ज्ञ हिर्ण्ययंम् ॥ ऋ० दा६दा१-३॥

४—माहाबार्हत—महाबृहती + महासतीबृहती (ऋक्त्रा १८।१०, ऋक्त, वेमाछ) । यथा—

वृहद्भिरग्ने अचिभिः।ऋ० ६।४८।७,८।।

विशेष — यहां से आगे प्रगायों के उदाहरणों के लिए मन्त्रप्रतीक और उनके पते ही लिखेंगे। पूरे-पूरे मन्त्र उद्धत नहीं करेंगे।

५ —विपरीतान्त (ऋषप्रा १८।१५); विपरीतोत्तरा (ऋषस)— बृहती +विपरीता (पंक्ति) यथा—

नहि ते शूर राधसः। ऋ० दा४६।११-१२।।

- ६—झौ िष्णह—उष्णिक् + सतोबृहती (ऋक्त्रा १८।७)। यथा— यमादित्यासी अद्गृहः । ऋ० ८।१९।३४-३४।।
- ७ —गायत्र बार्हत —गायत्री + बृहती (ऋषप्रा १८।५)। यथा तिमन्द्रं दानमीमहे।ऋ० ८।४६।६-७।।
- द—गायत्रकाकुम—गायत्री +ककुप् (ऋक्त्रा १८।६)। यथा— सूनीयो घास मर्त्यः।ऋ०८।४६।४–५।।
- ६—पाङ्क्त काकुभ—पंक्ति + ककुप् (ऋक्प्रा १८।८)। यथा— श्रदान्मे पौरुकुत्स्यः। ऋ० दाश्रा३६-३७

- १०-ग्रनुब्दुप् पूर्व जगत्यन्त -ग्रनुब्दुर् + जगती (ऋक्षा १८।१७)। यथा - विश्वेषामिरज्यन्तं । ऋ० ८।४६।१६-१७॥
- ११ —द्विपदापूर्वबृहत्युत्तर —द्विपदा + बृहती(ऋक्त्रा १८।१८)यथा-स नो वाजेष्वविता पुरूवसुः ।ऋ० दा४६।१३-१४।।
- १२ -- काकुभबार्हत -- ककुप् -- बहुती (ऋक्प्रा १८।१६)। यथा -- . को वेद जानमेषाम्। ऋ० ४।५३।१-२॥
- १३ आनुष्टुभौष्णिह अनुष्टुप् + उष्टिणह् (ऋक्त्रा १८।२०)।धया-ते म आहुर्यं आययु: । ऋ० १।५३।३-४।।
- १४ बाह्तानुष्टुम -- बृहती स्रनुष्टुप् (ऋक्प्रा १८।२१) । यया-ते नस्त्राघ्वं तेऽवत । ८।३०।३-४॥
- १५-म्रानुब्द्भपाङ्क्त-म्रनुब्दुष् + पड्नित (ऋक्त्रा १८।२२)। यथा स्रप्ति वः पूर्व्यं गिरा । ऋ० ८।३१।१४-१५॥
- १६ काकु भन्नेष्टुभ ककुष् + त्रिष्टुष् (ऋनप्रा १८।२३) । यथा-यद्धिगावो अधिगु । ऋ० ८।२२।११-१२।।
- १७-(क)ग्रानुब्दुम त्रैब्दुम-जनुब्दुप् + त्रिब्दुप्(ऋक्त्रा १८।२४)। यथा-यदद्य वां नासत्या । ऋ० ८।९।६-१०।।
  - (ख) म्रानुब्दुभ त्रैब्दुभ—म्रनुब्दुप्+महासतोमुखा (न्निब्दुप्) (ऋक्प्रा॰ १८।२७)। यथा—

#### ता वृधन्तावनुद्यून् । ऋ० ४। ६१४-६।।

विशेष-'महासतोमुखा' संज्ञा ऋक्प्रातिज्ञास्य में पूर्व कहीं नहीं उल्लिखित है। उग्बट ने लिखा है कि 'विराप्पूर्वा' त्रिष्टुप् को महासतोमुखा कहते हैं। शौनक ने जो उदाहरण दिया है, उस ही उत्तर ऋक् (४।८६।६) का छन्द ऋक्स॰ में विरट्पूर्वा ही लिखा है।

१८—चार्हतत्रैब्टुभ— बृहती + त्रिब्टुप् (ऋक्प्राव १८।२४) । यथा— यहस्थोदीर्घप्रसद्मि । ऋ॰ ८।१०।१-२।।

१६--त्रेब्टुभ जागत--त्रिब्दुप् +जगती (ऋग्त्रा॰ १८।२६) । यथा--ग्रायन्मा वेना ग्रहहन्तृतस्य । ऋ० ८।१००।५-६॥

२०—त्रिष्टुबुत्तरजागत-जागतत्रिष्टुबुत्तर—जगती + त्रिष्टुप् (ऋक्प्रा० १८।२८) । यथा—

ग्रददा गर्भी महते वचस्यवे । ऋ० १।५१।१३-१४।।

२१-जगत्युत्तरत्रेष्ट्भ-त्रिष्टुप्+जगती (ऋक्प्रा॰ १८।२६)। यथा-इदं नमो वृषभाय स्वराजे । ऋ० १।४१।१५; १।४२।१।।

विशेष-संख्या १६ के त्रैष्ट्भ जागत प्रगाथ में भी त्रिष्टुप् श्रीर जगती-छन्दस्क ऋचाम्रों का योग है, भ्रीर इस (संख्या २१) में भी उन्हीं छन्दवाली ऋचाओं का योग कहा है। दोनों में क्या भेद समऋकर प्रातिशास्यकार ने इसका नामान्तर से पूनः उपदेश किया है? यह हमारी समक में ग्रभी नहीं थाया । इसके साथ ऋक्प्रा० १८।३०,३१ भी दर्शनीय है ।

ग्रावश्यक निदश-ऋक्प्रातिशाख्य में प्रगायों के जितने भेद-प्रभेद दर्शापे हैं, उन सब का उल्लेख वाह्मणप्रन्थों ग्रीर श्रीतसूत्रों में उपलब्ध नहीं होता।

# स्वामी दयानन्द सरस्वती और प्रगाथ छन्द

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ग्रपने ऋग्भाष्य में छन्दोनिर्देश विङ्कालपुत्र के श्रनसार किए हैं। ग्रतः उनके छन्दोनिर्देश में प्रगाथ छन्दों के निर्देश का भ्रवकाश ही नहीं रहता।

स्वामी दयानन्द सरस्वती और ऋक्प्रातिशाख्यादि प्रोक्त छन्द

पूर्व प्रकरण से यह स्वष्ट है कि ऋक्प्रातिशाख्य, ऋक्सर्वीनुक्रमणी प्रादि ग्रन्थों के धनसार ऋग्वेद में धनेक स्थानों में प्रगाथ पाये जाते हैं । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसी प्रकार प्रगाय छन्द:सम्बन्धी सुनतों की व्याख्या करते हए ऋ॰ १।३६ के छन्द:प्रसङ्घ में लिखा है -

"मत्र सायणाचार्यादिभिविलसनमोक्षमूलराख्यादिभिश्चैतत्सूक्तस्था मन्त्रा [युजः] सतोबृहतोछन्दस्का ग्रयुजो बृहतीछन्दस्काश्च छन्दः-शास्त्राभिप्रायमविदित्वाऽन्यथा व्याख्याता इति मन्तव्यम ।"

ग्रयात-सायणाचार्यं ग्रादि तथा विलसन ग्रीर मोक्षमूलर (मैक्समूलर) प्रभति ने इस सुक्त के समसंख्यावाले मन्त्र संतोबहतीछन्दस्क, ग्रीर विषमसंख्या-वाले बहुतीछन्दस्क हैं, ऐसा छन्दःशास्त्र के ग्रिभप्राय को न जानकर लिखा है। इसी प्रकार ऋ० १।५३ पर पुनः लिखा है-

"सायणाचार्यादीनां मोक्षमूलरादीनां वा यदि छन्दःषड्जादिस्वर-ज्ञानमपि न स्यात्, तिहं भाष्यकरणयोग्यता तु कथं भवेत् ?"

ग्नर्थात-सायणाचार्य ग्रावि ग्रीर मोक्षमुलर प्रमृति को यदि छन्द ग्रीर षडज श्रादि स्वरों का ज्ञान भी न हो,तो भाष्य लिखने की योग्यता कैसे हो सकती है? इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि स्वामी वयानन्व सरस्वती ऋषप्रातिशाख्य प्रावि विहित प्रगाथों (बृहती + सतोबृहतो) को वेदार्थ में प्रथवा व्याख्यात में सहायक नहीं समभते थे। उनकी वृष्टि में पिङ्गलसूत्रविहित छन्द मुख्य हैं, क्योंकि पिङ्गलविहित छन्दों का यथायोग्य निर्देश करने पर छन्दोज्ञान का एक महत्त्वपूर्ण ग्रङ्ग मन्त्राक्षरसंख्या का परिज्ञान हो जाता है।

छन्दोज्ञान का एक महत्त्वपूर्ण लाभ है—मन्त्राक्षरों की इयत्ता का ज्ञान । कात्यायन प्रभृति प्राचार्यों ने 'छन्दः' का लक्षण इस प्रकार किया है—

> यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः । ऋक्सर्वा० २।६।। छन्दोऽक्षरसंख्यावच्छेदकमुच्यते । बृहत्सर्वा० पृष्ठ १ ।।

दोनों का ग्रभिप्राय एक ही है कि ग्रक्षरों के परिमाण (संख्या) की बतानेवाला छन्द होता है।

ऋक्प्रातिशाख्य ग्रादि ग्रन्थों में जो छन्दोविभाग दर्शाये हिं, उनसे ग्राध-कांश में मन्त्रों की वास्तविक ग्रक्षरसंख्या का ज्ञान नहीं होता। कभी-कभी तो ऐसे छन्दोनाम लिखे हैं, जिनमें चार-चार पांच-पांच ग्रक्षर ग्रल्प हैं। दो अक्षर से ग्राधिक (तीन की) अल्पता ग्रयवा ग्राधिक्य होने पर ही छन्द बदल जाता है। उस ग्रवस्था में चार-चार पांच-पांच ग्रक्षरों की ग्रल्पता कैसे सह्य हो सकती है ?

प्रातिशास्य ग्रावि निर्विष्ट छन्द केवल श्रौत ग्रौर बाह्मणग्रन्थों में प्रति-पादित याज्ञिकप्रक्रिया के निर्वाह के लिए हैं। उनका वास्तविकता से विशेष सम्बन्ध नहीं है। इस विषय के विशेष परिज्ञान के लिए इसी ग्रन्थ का "बाह्मण श्रौत ग्रौर सर्वानुक्रमणी प्रभृति के छन्दों की ग्रयथार्थता ग्रौर उसका कारण" शीक १८ वां ग्रध्याय देखें, वहाँ इस विषय में विस्तार से लिखा है।

इस प्रकार इस ग्रध्याय में प्रगाथसंज्ञक छन्दों का वर्णन करके ग्रगले ग्रध्याय में छन्दों के गोत्र, देवता, स्वर ग्रोर वर्णों के विषय में लिखेंगे।।

# त्रयोदश ऋध्याय

# छन्दों के गोत्र, देवता, स्वर और वर्ष

छन्दोनिर्देशक ग्रन्थों में छन्दों के गोत्र, देवता, स्वर ग्रोर वर्णों का उल्लेख मिलता है<sup>१</sup>। द्र० —देवतब्राह्मण ऋक्प्रातिशास्य ग्रोर शुक्लयजु:प्रातिशास्य ।

छन्दों के देवतानिर्देश का मूल ऋग्वेद १०।१३० के ४ थे ५ वें मन्त्र हैं, ऐसा प्रत्यक्ष-परोक्षरूप से सभी ग्राचार्यों का मत है।

यास्क ने निरुश्त ७।८-११ में देवतात्रयी के भिक्तसाहचर्य का वर्णन किया है। तदनुसार देवता, लोक, सवन, ऋतु, छन्द, सोम आदि का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है, ऐसा ज्ञात होता है। भरत ने नाटचशास्त्र में १४।१०३-१०६ तक सम्प्रा, विराम, पाद, देवता, स्थान, अक्षर, वर्ण, स्वर, गण और वृत्त का निर्देश किया है। हम कमशः छन्शें के गोत्र, देवता, स्वर और वर्णों का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। अन्त में चित्रक्षप में निरुक्तप्रदक्षित स्थानादि का स्पष्टीकरण करेंगे।

दैवत आदि निर्देश का प्रयोजन—दैश्वत ग्रादि निर्देश का प्रधान प्रयोजन सन्दिग्व छन्दोंवाले मन्त्रों के छन्दों का निर्देश करना है। यह ग्रगले ग्रध्याय में दर्शाया जायगा।

#### गोत्र

छन्दों के गोत्रों का उल्लेख केवल पिङ्गलसूत्र में उपलब्ध होता है। ग्रीर वह भी केवल प्रथम सप्तकमात्र का। पिङ्गल (३।६६) का सूत्र हैं—

ग्राग्निवेश्य-काश्यप-गौतम-ग्राङ्गिरस-भागंव-कौशिक-वासिष्ठानि गोत्राणि।

स्रवीत् — कमक्ष: गायत्री का प्राग्निवेश्य, उिष्णक् का काश्यप, स्रनुष्टुप् का गौतम, बृहती का स्राङ्गिरस, पंक्ति का भागंव, त्रिष्टुप् का कौशिक, स्रौर जगती का वसिष्ठ गोत्र है।

विशेष —िपङ्गल ग्रांवि छन्द:प्रवक्ताओं ने गोत्र, देवता ग्रांवि के निर्देश का जो प्रयोजन लिखा है, उसकी व्याख्या अगले ग्रव्याय में की जायेगी। परन्तु

१ - तुलना करो - रसानां वर्णा दैवतानि च । नाटचशास्त्र ६।४२-४५।

हमें गोत्रादि के निर्देश में एक सूक्ष्म रहस्य की सम्भावना भी प्रतीत होती है, इसलिए उसकी ग्रोर संकेत कर देना ग्रावश्यक है। उससे विचार करने में सुगमता होगी।

हम पूर्व लिख ग्राये हैं कि गायत्री ग्रादि प्रथम सप्तक के जो छन्दोनाम हैं वे सूर्यरिक्मयों के भी हैं। सूर्य की रिक्मयों के सात प्रधान भेद हैं। ग्रतएव, सूर्य सप्तर्राक्ष्म ग्रथमा सप्ताक्ष्म कहाता है। पिङ्गल ने गोत्र, देवता, स्वर ग्रीर वर्ण का निर्देश केवल प्रथम सप्तक के छन्दों का ही किया है (अन्यों ने देवता ग्रीर वर्ण कतिपय त्रम्य छन्दों के भी लिखे हैं)। सूर्य की सप्तविध रिक्मया तत्तहणं के ग्राधार पर ही विभक्त होती हैं। ग्रतः यदि इन छन्दों के वर्णों का ग्राधिदेविक छन्दों सूर्यरिक्मयों के वर्णों के साथ सम्बन्ध हो, तो इन छन्दों, गोत्र ग्रीर देवता ग्रादि का सम्बन्ध भी आधिदेविक छन्दों के साथ होना चाहिए।

यह एक ग्रनुसंघान का विषय है। इस पर विद्वानों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

#### देवता

छन्दों के देवताग्रों का निर्देश ऋग्वेद, पिङ्गलसूत्र, ऋवप्रातिशाख्य, उप-निदानसूत्र, बृहद्देवता ग्रोर भरतनाटचशास्त्र में मिलता है । इनमें परस्पर कुछ भेद है। इसलिए पहले प्रत्येक ग्रन्थ के तत्तत् प्रकरण को उद्धृत करेंगे, ग्रोर पश्चात् सब की तुलना तथा उन पर विशेष विचार किया जाएगा।

ऋग्वेद — ऋग्वेद के दशममण्डल के १३०वें सूक्त के चौथे-पाँचवें मन्त्र में छन्दों के देवताग्रों का भिक्त —गौण निवेंश उपलब्ध होता है, ऐसा शौनक का

१. गन्धों का सूर्यं रिमयों के साथ विशिष्ट सम्बन्ध है, इसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। सन् १६२७ में जब महात्मा गान्धी काशी पधारे थे, तब उनके दर्शन के लिए अपने सहपाठियों के साथ मैं ऐसे स्थान पर ठहरा, जहां पर नैपालो साधु पहले से ठहरा हुआ था। वह महात्मा जी पर बरसाने के लिए सूर्य रिहमयों द्वारा हुई को विभिन्न गन्धों से सुवासित कर रहा था। उसके पास अनेक आतशी शीशे थे। उनके साहाय्य से वह हुई के टुकड़ों को विभिन्न गन्धों से सुवासित करता था। मैं उस समय बालक था, अतः उस विषय में अधिक जानकारी तो प्राप्त न कर सका, परन्तु कुत्तहलवश उसका कार्य वड़े ध्यान से देखता रहा।

२०इ

मत है। मन्त्र इस प्रकार हैं-

श्रानेगां युत्रयंभवत् स्युग्वोिष्णहंया सिवता संबंभूवः। श्रम ष्टुभा सोमं उक्ष्यमहस्वान् बृहस्पते बृहती वार्चमावत्।। विराण्मित्रावर णयोरभिश्रीरिन्दंस्य जिष्ट्विह भागो श्रह्नंः। विश्वान् वे बाञ्जगुत्या दिवेश तेनं चाक्जूष्ट्र ऋषयो मनुष्याः।।

इन मन्त्रों में ग्राग्न का गायत्री, सविता का उष्णिक, सोम का श्रनुष्टुप्, बृहस्पित का बृहती, मित्रावरुण का विराट, इन्द्र का त्रिष्टुप श्रीर विश्वेदेवों का जगती के साथ सम्बन्ध दर्शाया है।

विशेष—मन्त्र में विराद् पद से कौनसा छन्द ग्रिभिन्नेत है, इस पर आचार्यों का मतभेद है। इसकी मीमांसा हम ग्रागे करेंगे।

पिञ्जलसूत्र-श्राचार्य पिञ्जल का सूत्र है-

अग्निः सविता सोमो बृहस्पतिर्मित्रावरुणाविन्द्रो विश्वेदैवा देवताः ॥

भ्रयात्—क्रमदाः गाधत्री का भ्रान्त, उष्णिक् का सविता, भ्रनुष्टुप् का सोम, बृहती का बृहस्पति, पंक्ति का मित्रावरुण, त्रिष्टुप् का इन्द्र, जगती का विश्वे-देव देवता हैं।

ऋक्प्रातिशाख्य ग्रीर देवत ब्राह्मण— शौनक ने ऋक्प्रातिशाख्य १७। ६-१२ में छन्वों के देवताओं का निर्देश किया है। ऐसा ही निर्देश देवतबाह्मण खण्ड २ भी मिलता है। शौनक का सुत्र इस प्रकार हैं—

दैवतं छन्दसामत्र वक्ष्यते ततं उत्तरम् । स्रग्नेर्गायत्र्यतोऽधि द्वे भक्त्या दैवतमाहतुः ॥ सप्तानां छन्दसाम्ची ॥६॥

म्रयात् — यहाँ से ग्रागे छन्दों के देवताओं का वर्णन करेंगे। ग्रग्नेगियन्य-भवत्० (ऋ० १०।१३०।४-५) ये दो ऋचाएं सात छन्दों के देवताओं का गौण रीति से वर्णन करते हैं।

विशेष—प्रातिशास्य का मूल पाठ ग्रग्नेगीयत्र्यभवद् हे होना चाहिए। ग्रतोऽधि का कोई विशेष ग्रयं उपपन्न नहीं होता । "ग्रग्नेगीयत्री इससे जपर की" यह ग्रयं कथंचित् हो सकता है।

ऋचा के अनुसार किस छन्द का किस देवता के साथ सम्बन्ध है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। विराद से द्वाध्वर न्यून छन्द का प्रहण अभिप्रत है, यह बृहद्देवता के अगले उद्धरणों से स्पष्ट होगा।

१. देखिए--ग्रागे ऋनप्रातिशास्य निर्दिष्ट देवताग्रों का वर्णन ।

#### न पड्कतेः ॥७॥ सा तु वासवी ॥६॥

प्रयात् —पूर्वनिविष्ट ऋवाओं में पंक्ति छन्द के देवता का निर्वेश नहीं हैं। पंक्ति छन्द 'वसु' देवतावाला है।

प्राजापत्या त्वतिच्छन्दाः ॥६॥ विच्छन्दा वायुदेवताः ॥१०॥ द्विपदाः पौरुषं छन्दः ॥११॥ ब्राह्मी त्वेकपदा स्मृता ॥१२॥

अर्थात् — ग्रतिच छन्दों (द्विनीय रूप्तक') का प्रजापित, विच्छन्दों का वायु, द्विपदा का पुरुष, ग्रीर एकपदा का ब्रह्म देवता है।

याजुष सर्वानुक्रमणी के झ० ४ में देवता का निर्देश इस प्रकार मिलता है —

गायत्रो—ग्राग्न, उिंगक्-सिवता, त्रिष्टुप्-सोम, बृहती-बृहस्यति, पंक्ति-वरुण, त्रिष्टुप्-इन्द्र, जगती-विद्वेदेव, विराट्-मित्र, स्वराट्-प्रदण, ग्रतिछन्द:-प्रजापति, विच्छन्द:-वायु, द्विपदा-पुरुष:, एकपदा-ब्रह्म ।

विशेष — विच्छन्यः शब्द से किन छन्दों का निर्देश है, यह टीकाकार ने भी स्पष्ट नहीं किया। उपनिदान सूत्र में विच्छन्शें का निर्देश ग्रायेगा।

उपनिदान सूत्र — प्राचार्य गाग्यं ने उपनिदान सूत्र के प्रग्त में छन्दों के देवताओं का निर्देश इस प्रकार किया है—

ग्रिनिगीयत्र्याः, सिवतोष्णिक्तकुभोः, ग्रनुष्टुभां सोमः, बृह्त्या बृह्स्पितः, पंक्तोनां मित्रावरुणौ वसत्रो वा, त्रिष्टुभामिन्द्रः, वंश्वदेत्रो जगत्याः, ग्रादित्यानां विराजः, ग्रय प्राजापत्यान्यतिछन्दांसि, वाय-व्यानि विच्छन्दांसि भवन्ति, द्विपदाः पुरुषदेवताः, ब्राह्मच एकपदा इति ।। ग्र० ६। पृष्ठ २१,२२ ।।

धर्षात्—गायत्री का ग्राग्ति, उिष्णक् ग्रीर कहुप् का सिवना, ग्रतुष्टुप् का सोम, बृहती का बृहस्पति, पंक्ति का मित्रावरण ग्रथवा इन्द्र, त्रिष्टुप् का इन्द्र, जगती का विश्वेदेव, विराद् का ग्रादित्य, ग्रतिछन्दों का प्रजापति, विच्छन्दों का वायु, द्विपदा का पुरुष, एकपदा का ब्रह्म ।

विशेष— (क) गार्थ ने पंक्ति के देवतानिर्देश में पिङ्गल ग्रौर शीनक दोनों के मतों का संग्रह कर दिया ।

१. देखिए — ग्रागे निदानसूत्र का उद्धरण। प्रातिशास्य के ग्रनुसार तृतीय सप्तक ऋरिनेद में नहीं है, ग्रतः द्वितीय का ही उल्लेख किया है।

२.यद्यपि यह सर्वानुक्रमणी भनार्ष किल्पत ग्रन्य है, फिर भी उसका निर्देश छन्दों के देवता दर्शाने के लिए किया है।

(ख) गाग्यं के मतानुसार भ्रतिछन्द शब्द से द्वितीय और तृतीय दोनों सप्तकों का ग्रहण होता है। उसका दचन है—

अथातिछन्दांसि भवन्ति — श्रतिजगतीर ववर्यतिशववयं िटरत्यि । हित्ति ।। श्र २। पुष्ठ ४,६।।

- (ग)—निदानसूत्रकार पतञ्जलि ने भी अथातिछन्दांसि भवन्ति लिखकर श्रतिजगती से उरक्वति पर्यन्त १४ छन्द लिखे हैं। पूष्ठ १।
- (घ) विच्छन्द: पद यहां भी ग्रस्पष्ट है। गार्ग्य ने रहस्य के छन्दों का वर्णन करते हुए लिखा है —

विच्छदःस्वक्षरपरिमाणाः संकृतिप्रभृत्यू ध्वं विज्ञेयाः।

अ०६। पृष्ठ १६॥ प्रयात्-विच्छन्दों में ग्रक्षर-परिमाण संकृति ग्रादि से ग्रागे जानने चाहिएं। क्या इससे यह ग्रभिन्नाय समभा जाय कि संकृति ग्रादि (ग्रभिकृति, उत्कृति) से ग्रागे ग्रर्थात् २०४ ग्रक्षरों से अधिक ग्रक्षरोंवाले छन्द विच्छन्द होते हैं ?

बृहद्देवता — ग्राचार्य शौनक ने बृहद्देवता ८।१०५-१०६ में छन्दों के देवताओं का वर्णन इस प्रकार किया है—

अग्नेरैव तु गायत्र्य उंष्णिहः सवितुः स्मृताः । अनुष्टुभस्तु सोमस्य बृहत्यस्तु बृहस्पतेः ॥ पङ्क्तयस्त्रिष्टुभश्चैव विद्यादैन्द्रचश्च सर्वशः । विश्वेषां चैव देवानां जगत्यो यास्तु काश्चन ॥

श्रर्थात्—गायत्री छन्द ग्राग्न का, उिष्णक् सविता का, श्रनुष्टुप् सोम का, वृहती वृहस्पति का, पङ्क्ति ग्रीर त्रिष्ट्प् इन्द्र का, जगती विश्वेदेवों का।

> विराजश्चेव मित्रस्य स्वराजो वश्णस्य च। इन्द्रस्य निचृतः प्रोक्ता वायोश्च भुरिजः स्मृताः॥ विषये यस्य वा स्यातां, स्यातां वा वायुदेवते ।

श्रर्थात्— विराट् = ह्यक्षर न्यून छन्द मित्र का, स्वराट् = ह्यक्षर ग्रिषक वरण का, निचृत् = एकाक्षर न्यून इन्द्र का, भुरिक् = एकाक्षर ग्रिषक वायु का। ग्रथवा जिस देवता के विषय में ये छन्द हों, वही देवता होता है, ग्रथवा वायु देवता होता है। विशेष — (क) ऋक्षातिशाख्य में विराद् का मित्रावरण सिम्मिलित वेवता लिखा पहां विराद् का मित्र, श्रीर स्वराद् का वर्षण लिखा है। वोनों एक ग्राचार्य की ही कृतियां हैं, पुन: यह भेद किनिमित्तक है ? यह विचारणीय है।

(ख)—'विषये यस्य वा' यह ग्रघं क्लोक सब पाठों में नहीं है। इस ग्रघं क्लोक में पठित 'स्याताम्' पदों में दिवचन क्लोकानुरोध से है, ग्रत: ग्राविवक्षित है। ग्राभिप्राय विराट्, स्वराट्, निचृत्, भृरिक् चारों से है।

यास्त्वतिछन्दसः काश्चित् ताः प्रजापितदेवताः ॥ विच्छन्दसस्तु वायव्या मन्त्राः पादैस्तु ये मिताः । पौरुष्योः द्विपदाः सर्वा ब्राह् स्य एकपदाः स्मृताः ॥

श्चर्यातृ — जो अतिछन्दस्क मन्त्र हैं, वे प्रजापित देवतावाले हैं। पादों से नापे गये श्चर्यात् पादबद्ध विच्छन्द मन्त्रों का वायु देवता है। द्विपदाएं पुरुष देवतावाली और एक पदा ब्रह्मादेवतावाली हैं।

विशेष-'पार्वस्तु ये मिता:' पर्वो से प्रतीत होता है कि विच्छन्दस्क मन्त्र वो प्रकार के हैं-पादबद्ध ग्रोर पादरहित गद्यरूप। इसके साथ यदि उपनिदान के पूर्वनिदिष्ट विच्छन्द:स्वक्षरपरिमाणा: बचन की तुलना की जाये, तो यह ग्राभिप्राय होगा कि १०४ ग्रक्षरों से ग्राधिक ग्रक्षरवाले विच्छन्दा: छन्द पादबद्ध ग्रीर ग्रपादबद्ध दोनों प्रकार के हैं।

याजुष सर्वानुक्रमणी के टीकाकार अनन्तदेव याजिक का मत है कि १०६ ग्रक्षरों से ग्रियंक ग्रक्षरवाले यजुग्रों का छन्द नहीं होता। गोण्डल के ग्रक्षायनशाला संग्रह में विद्यमान याजुष सर्वानुक्रमणी टीका के ग्रज्ञातनामा टीकाकार का भी यही मन है। इन के प्रकाश में विच्छन्दा: का ग्रथं छन्दी-रहित भी हो सकता है।

भरतनाटचशास्त्र-भरत के नाटचशास्त्र में छन्दों के देवतांग्रों का संकेत-

ग्रग्न्यादिदैवतं प्रोक्तम् ।१४।१०४।।

ग्रयति—गायत्री ग्रावि छन्दों के ग्राग्ति प्रावि देवता कहे गये हैं। यास्क ग्रौर देवता-निर्देश—यद्यपि यास्क ने छन्दों के साक्षात् देवताग्रों का निर्देश नहीं किया, परन्तु भक्ति-साहचर्य-प्रकरण से गायत्री ग्रावि छन्दों का ग्राग्ति ग्रादि देवताग्रों के साथ सम्बन्ध है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है।

१. द्र०-पूर्व पृष्ठ १६१, टि० १।

## विशेष विचार

पूर्व उद्धृत श्रुति के विराणिमत्रावरुणयो: बचन में विराद् पद से कौनसा छन्द ग्राभिन्नेत है, इस विषय में मतभेद है, यह पूर्व उद्धृत वचनों से स्पष्ट है। पिङ्गल विराद् का श्रयं पंक्ति मानता है, श्रौर शौनक द्वचन्नर न्यून छन्द। गार्ग्य ने दोनों श्राचार्यों के मतों का संग्रहमात्र किया है, अपनी सम्मित कुछ नहीं लिखी।

विराट्-ग्रथं-निर्णय हमारे विचार में पिङ्गल का मत उचित है। छन्दः शास्त्र में 'विराट्' पद का ग्रथं 'दश ग्रक्षर' भी होता है। यथा --

पदं दशाक्षरं चार्लं वैराजं तदुपेक्षितम् । वेङ्कटमाधवीय छन्दो॰ ६।१।६।।

यत: जिस छन्द में चारों पाद विराद् चिशासर हों, वह छन्द विराद् पद से कहा जा सकता है। चारों पादों में दश प्रक्षर पंक्ति में ही होते हैं। इसी दृष्टि से ताण्डच बाह्मण में लिखा है—

पंक्तिवे परमा विराट्। २४।१०।२॥

श्रयात्--पंक्ति श्रेष्ठ विराद् है (क्योंकि इसमें सभी पाद दशाक्षर होते हैं)।
यदि मन्त्रपठित विराद् पद पंक्ति का नाम न माना जाये, तो प्रकृतहानि
अप्रकृतकल्पनारूप महान् दोष उपस्थित होता है। गायत्री से लेकर जगतीपर्यन्त निर्देश में ६ छन्द तो क्रमशः प्रयम सप्तक के गिनाये, श्रौर बीच में एक
सप्तक से बाहर का थ्रा कूदा, तथा सप्तक के मध्य का एक छन्द छूट गया।
ऐसी गड़बड़ी मानने की ध्रपेक्षा विराद् पद को उक्त नियम से पड़्कित का ही
बाचक मानना चाहिए। श्रतः पिङ्कल का मत ही युक्त है, शौनक को नहीं।

| छन्दों का देवता-निदर्शक चित्र | पंक्ति त्रिष्ट्रप् जगती | tx be                       | n n        | बसु ,,       | n n        | सन्त्र ११  | मित्रावरुष, इन्द्र ,, | 2                    | स्वराट् निचृत् भूरिक् ककुप् |                         | × × × | वहण हन्द्र वायु 🗙 | ×                  | बहुण X X X      |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------------------|--------------------|-----------------|
|                               | मनुष्टुप् बृहतो         |                             | n          | n            | 0          | n n        | n n                   | No. of the second    |                             | बह्म मित्रावरण          |       |                   |                    |                 |
|                               | टिणियक्                 | सिवता                       | 0          | 0            | n          |            | "                     | 8                    | द्विपदा                     | तुक्ष                   |       |                   |                    |                 |
|                               | प्रन्य नाम ं गायत्री    | म्हरवेद(१०।१३०।४-५) प्राप्त | पिन्द्रल " | ऋक्प्राति॰ " | देवत का॰ " | बृहद्वता " | डपनिदान "             | याजुषसर्वानुक्रमणी " | मतिछन्द विच्छन्द            | ऋस्प्राति प्रजापति वापू |       | मृहद्वता ,, ,,    | <b>उपनिदान</b> " " | याजुष सर्वा॰ ,, |

288

यजुर्वेद के अनुसार छन्दों के देवतादि—यजुर्वेद अ० १४, मन्त्र १८, १६, २० में कतिपय छन्दों के नाम स्थान और देवता का उल्लेख मिलता • है। मन्त्रपाठ इस प्रकार है—

मा छन्दः प्रमा छन्दः प्रतिमा छन्दो प्रस्नोवयश्छन्दः पंक्तिश्छन्द उिणक् छन्दो बृहती छन्दोऽनुष्टुप् छन्दो विराद् छन्दो गायत्री छन्दिश्तिष्टुप् छन्दो जगती छन्दः ॥१ द॥

पृथिवी छन्वोऽन्तरिक्षं छन्दो चौरछन्दः समारछन्दो नक्षत्राणि छन्दो वाक् छन्दो मनरछन्दः कृषिरछन्दो हिरण्यं छन्दो गौरछन्दोऽजाचछन्दोऽस्वरछन्दः॥१९॥

अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रहा देवताऽऽविस्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥२०॥ यजु० प्र० १४॥

इन मन्त्रों के प्रमुसार छन्द स्थान प्रोर देवता का यह चित्र बनता है —

|           |                  |          |             |        | The state of the s |
|-----------|------------------|----------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| छन्द      | लोक              | वेवता    | छन्द        | सोक    | देवता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मा        | पृथिवी           | ग्रग्नि  | बृहती       | ननः    | ग्रादित्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| प्रमा     | <b>अन्तरिक्ष</b> | वात      | भ्रनुष्टुष् | कृषि   | मचत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्रतिमा   | द्यो             | सूर्यं   | विराद       | हिरण्य | विश्वेदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्रस्रीवय | समा              | चन्द्रमा | गायत्री     | गौ     | बृहस्पति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पङ् वित   | नक्षत्र          | वसु      | त्रिष्टुप्  | व्यजा  | इन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| उिणक्     | वाक्             | रुद्र    | जगती        | धइव    | वरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                  |          |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

शतपय द।३।३।४-६ में उपरिनिर्विष्ट मन्त्रों की इसी प्रकार की ब्याख्या उपलब्ध होती है ।

यजुर्वेद १४।१७ में पठित अस्तीवय छन्द का दूसरा नाम उपमा प्रतीत होता है। शतपथ में मा प्रमा प्रतिमा प्रस्रीवय छन्दों को अनिरुक्त छन्द कहा है, और शेष बाठ छन्दों को निरुक्तछन्द। निरुक्त शब्द संभवतः यहाँ प्रसिद्ध प्रयं का वाचक है।

#### स्वर

S AND IN PERCENT

छन्दों के स्वरों का निर्देश केवल पिङ्गलसूत्र में उपलब्ध होता है। झाचार्य पिङ्गल ने भी प्रथम सप्तक के स्वरों का ही निर्देश किया है। सूत्र इस प्रकार है—

स्वरः। षड्जर्षभगांधारमध्यमपञ्चमधैवतनिषादाः ।३।६४।।

भ्रथीत्—ऋमशः गायत्री का षड्ज,उहिणक् का ऋषभ, प्रनुष्टुप् का गाःचार, बृहती का मध्यम, पंक्ति का पञ्चम, त्रिष्टुप् का धैवत श्रीर जगती का निषाद स्वर है।

स्वरितर्देश का प्रयोजन छःदों के गोत्र, देवता, स्वर और वर्ण-निर्देश जो प्राकरणिक प्रयोजन है, उसका अगले श्रध्याय में स्पष्टीकरण होगा। परन्तु उसका एक प्रयोजन है – किस छन्द का किस स्वर में गान करना चाहिए, इसका निदर्शन कराना। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में लिखा है —

यस्य यस्य मन्त्रस्य येन येन स्वरेण वादित्रवादनपूर्वकं गानं कत्तुं योग्यमस्ति, तत्तदर्थं षडजादिस्वरोल्लेखनं कृतमस्ति ।

स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य का एक वैशिष्टय—वेदों के जितने भी भाष्य इस समय उपलब्ध हैं, उनमें ऋषि, देवता और छन्द का निर्देश तो प्रतिमन्त्र उपलब्ध होता है, परन्तु षड्ज आदि स्वरों का किसी ने निर्देश नहीं किया। स्वामी दयानन्द सरस्वती ही एकमात्र ऐसे वेदभाष्यकार हैं, जो प्रतिमन्त्र षड्जादि स्वरों का निर्देश करते हैं।

वैशिष्ट्य का कारण—स्वामी वयानन्व सरस्वती सामवेदी ग्रोदीच्य बाह्मण थे। उनके कुल में परम्परागत ग्रध्ययन-अध्यापन प्रवृत्त था। सामवेदी बाह्मण होने से सामगान ग्रादि का निश्चय ही ग्रम्यास किया होगा। सामगान में षड्जादि स्वरों के परिज्ञान की ग्रावश्यकता होती है। ग्रत: मन्त्रगान ग्रोर उसके छन्दों का षड्जादि स्वरों के साथ क्या सम्बन्ध है, इससे वे भले प्रकार विज्ञ रहे होंगे। यही कारण है कि उन्होंने वैदिक संगीत के पुनक्द्वार के लिये प्रतिमन्त्र स्वरों का निर्देश किया।

अग्राचर्य तो इस बात का है कि प्राचीन छन्द:शास्त्र-प्रवक्ताओं में से पिङ्गल के ग्रांतिरिक्त ग्रन्य किसी आचार्य ने इन स्वरों का उल्लेख नहीं किया। इसका कारण हमारी समक्त में नहीं ग्राता।

म्रान्य वै शष्टच-स्वामी दयानन्द सरस्वती के भाष्य का एक वैशिष्टच प्रति मन्त्र स्वर-निर्देश है यह लिख चुके । दूसरा वैशिष्टच यह है कि प्राचार्य

१. स्कन्दस्वामी ने ऋग्वेदभाष्य में छन्दों का निर्देश नहीं किया। इस का कारण वेदार्थ में छन्दों की अनुपयोगिता कही है। हमने स्कन्द के उक्त मत की विस्तृत आलोचना इसी प्रन्थ के पृष्ठ ६८-७० पर की है।

213

पिङ्गल ने केवल पथम सप्तक के स्वरों का ही निर्देश किया है, द्वितीय श्रीर तृतीय सप्तक के छन्दों का स्वर नहीं लिखा। परन्तु स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने वेदमाध्य में तीनों सप्तकों के छन्दों का स्वर-निर्देश किया है।

दितीय तृतीय सप्तक के स्वर—गान के आरोह-ग्रवरोह की प्रक्रिया-नुसार गायत्री के षड्ज से आरोह होते-होते जगती के निषाद पर आरोह-क्रम समाप्त हो जाता है। उसके बाद अवरोह होता है। ग्रतः ग्रतिजगती का तो वही निषाद स्वर रहता है, परन्तु प्रवरोह होते-होते ग्रतिवृति के षड्ज पर वह समाप्त हो जाता है। तत्पक्वात् पुनः आरोह होता है। ग्रतः कृति का षड्ज ही स्वर रहता है। परन्तु आरोहकम के ग्रनुसार उत्कृति के निषाद स्वर पर आरोह की समाप्ति होती है।

स्वामी दयानन्द सरस्वतीनिर्दिष्ट स्वरों में भिन्नता— स्वामी दया-नन्द सरस्वती ने तीनों सप्तकों के छन्दों के जो स्वर हिल्ले हैं, उनमें द्वितीय सप्तक के स्वर तो उपरिनिर्दिष्ट पद्धत्यनुसार ठीक हैं, परन्तु तृतीय सप्तक के स्वरों में भेद है। हम नीचे चित्र द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं—

प्रथम सप्तक द्वितीय सप्तक तृतीय सप्तक स्वर स्वामी द० के मत में

| १ गायत्री    | १४ ग्रतिघृति   | १५ कृति      | षड्ज .  | २१ उत्कृति   |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------------|
| २ उहिणक्     | १३ घृति        | १६ प्रकृति   | ऋषभ     | २० ग्रभिकृति |
| ३ धनुष्टुप्  | १२ ग्रत्यिंट   | १७ म्राकृति  | गान्घार | १६ संकृति    |
| ४ बृहती      | ११ ग्रव्हि     | १८ विकृति    | मध्यम   | १ द विकृति   |
| ५ पंक्ति     | १० ग्रतिशक्वरी | १६ संकृति 🖫  | पञ्चम   | १७ आक्रुति   |
| ६ त्रिब्दुप् | ६ शक्तरी       | २० ग्रभिकृति | घेवत    | १६ प्रकृति   |
| ७ जगती       | द अतिजगती      | २१ उत्कृति   | निषाद   | १५ कृति      |

स्वर-भेद का कारण—स्वामी वयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य में तृतीय सप्तक के स्वरों में क्यों भेद है, इसका कारण हमारी समक्त में यह आता है कि उन्होंने प्रतिमन्त्र स्वर-निर्देश करने के लिए छन्द और उनके स्वरों का चित्र (चार्ट) बनवाया होगा। उसमें लेखक ने भ्रान्ति अथवा प्रमाद से तृतीय सप्तक के छन्दों के स्वर उलटे लिख दिये। वेदभाष्य लिखते समय उसी चित्र (चार्ट)का उपयोग करने से तृतीय सप्तक के स्वरों में मूल होती रही। आशा है विद्वन्महानुभाव इस पर विचार करेंगे।

वणं

छत्वों के वर्णों का निर्देश पिङ्गलसूत्र ऋक्यातिकाख्य उपनिवानंसुत्र स्रोर

भरतनाटच शास्त्र मे उपलब्ध होता हैं। ग्राचार्य पिङ्गल ने केवल प्रथम सप्तक के ही वर्ण लिखे हैं। भरतनाटच शास्त्र ग्र० १४, इनोक्त १०८ में संकेतमात्र किया है।

वर्णों का छन्दों के साथ क्या संबन्ध है? यह अनुसन्धान का विषय है। यदि आधिदैविक छन्द सूर्यरिक्सयों हों, तो उनके सप्तविध वर्णों का निर्देश अनायास हो सकता है। कुछ लोगों का कथन है कि विभिन्न छन्दों की ध्वनि-लहरी का तत्तत् वर्णों पर प्रभाव पड़ता है। जो कुछ भी हो। प्राचीन आप प्रन्थों में इस विषय का संकेत होने से यह विषय अनुसन्धान योग्य अवस्य है। कल्पनामात्र कहकर परित्याग करने योग्य नहीं है।

# जन्दों का वर्ण-निर्देशक चित्र

ग्रब हम किस प्रत्य में किस छन्द का क्या वर्ण लिखा है, इसका चित्र द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं —

ग्रन्थनाम गायत्री उिष्णक् ग्रनुष्टुप् बृहती पंक्ति त्रिष्टुप् जगती पिङ्गल (३।६४) सित' सारङ्ग पिशङ्ग कृष्ण नील लोहित गौर ऋग्नाति॰ (१७।१३-१८) इवेत ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, गौर वेवत बा॰ ,, ,, कृष्ण रोहित ,, मुवर्ण ,,

अतिच्छन्द विच्छन्द द्विपदा एकपदा विराट् निचृद् मुरिक्
ऋस्प्राति० ग्रहण इयाम गौर बज्जु पृक्ति इयाम पृषत्
उपनिदान X X बज्जु नकुल ,, x x
देवत बा० इयाम X ,, ,, x x
ऋस्प्रातिशास्य याज्ञी' साम्नी ग्राची बाह्यी (सब) का कपिल वर्ण।
उपनिदान द्विपदा एकपदा विराट् से भिन्न ग्रनुक्त छन्दों का इयामवर्ण,

भरतप्रोक्त नीट्यंशस्त्र ग्र० १४ इलोक १०५ में छन्दों के वर्णों का

हलायुघ की विशिष्ट निर्देश — पिङ्गलछन्दः सूत्रव्यास्पाता हलायुघ ने ३।६६ की व्यास्या में लिखा है—

१. गायत्री क्वेतवर्णा । गोपथ १।१।२७॥

्रोचनाभाः कृतयः श्यामान्यति छन्दांसि इत्येवमादिकमधीयते छान्दसाः।

अर्थात् — कृति ग्रादि छन्दों का रोचनाभ, ग्रोर ग्रतिछन्दों का स्थाम वर्ण होता है, इत्यादि वैदिक लोग पढ़ते हैं।

हमें हलायुष द्वारा निविष्ट वचन उपलब्ध नहीं हुन्ना।

हलायुध द्वारा उक्त मत का खण्डन— वैदिकों के उक्त मत का निर्देश करके हलायुध लिखता है—

कृतीनामतिछन्दसां च निचृद्भुरिजोविराट्-स्वराजोश्च प्रदेशा-भावात् कश्चिन्नास्ति सन्देह: । ३।३६।।

अर्थात्— कृति ग्रादि तथा ग्रतिछन्द == ग्रतिजगती आदि में निचृद्, भुरिक्, विराट्, स्वराट का व्यवहार नहीं होता । इसलिए उनमें सन्देह भी नहीं होता । ग्रत: उनमें सन्देह-निर्णायक हेनुग्रों वर्णादि-पिन्जान की भी ग्रावस्यकता नहीं ।

हलायुध की भ्रान्ति—हलायुध का ग्रतिछन्दों ग्रीर कृति ग्रादि द्वितीय तृतीय सप्तकों में निचृद् आदि व्यवहार का ग्रभाव मानना वैदिक छन्दोज्ञान से अपरिचय प्रकट करता है। निचृद् ग्रादि व्यवहार सभी वैदिक छन्दों में तो होता ही है, लौकिक छन्दों में भी इनका व्यवहार देखा जाता है। इसकी मीमांसा पन्द्रहवें ग्रव्याय में करेंगे।

## निरुक्त-निर्दिष्ट लोक सवन ऋतु आदि

निरुक्त ७। प-११ में अग्नि, इन्द्र शीर आदित्य इन तीन देवों के भिक्त-साहचर्य का निर्देश है। उसमें तीनों देव के साथ सम्बद्ध लोक, सवन, ऋतु, छन्द, स्तोम, साम, देवगण और स्त्रियों का वर्णन मिलता है। तदनुसार किस छन्द का किन-किन के साथ सम्बन्ध है, यह आवश्यक सूचना प्राप्त होती है। इसलिए हम अक्ति-साहचर्य का चित्रक्षप से निर्देश करते हैं—

# निरुक्त-निदिंट भिन्तसाइचर्यं का चित्र

| स्त्रियां           | यान प्रानाया, इत्या | र पृथ्वा     | न मध्यम स्थान | त में समाम्नात | । तृतीय स्थान | में समाम्नात में समाम्नात | दवत-परिज्ञान में सहायक होता है। इसी |
|---------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|
| देवगण               | प्रथमस्थान          | में समाम्नात | मध्यम स्थान   | में समाम्नात   | तृतीय स्थान   | में समाम्नात              | त्ज्ञान में सहायक                   |
| साम                 | रचन्तर              | वंराज        | ब्रा          | <b>शा</b> षवर  | वक्ष          | र्वत                      | द्वत-पि                             |
| . स्तोम             | ब्रिबृत्            | एकविंश       | पञ्चवश        | त्रिणव         | सप्तवश        | त्रयस्त्रिश               | म्रानिविध्य वेबताबाले मन्त्रों के   |
| ख्या विश्व<br>स्थाप | गायत्री             | भ्रानुब्दुप् | त्रिक्द्रप    | प्रीक्त        | बगती          | म्रतिच्छन्व               | म्रनिविध्य वेव                      |
| अस्त                | बसन्त               | शरवं         | प्रीव्म       | हेमन्त         | वर्षा         | ~                         | का निवंश                            |
| स्वन                | ATG:                |              | माध्यस्वित    |                | ततीय          |                           | की भषित-साहचयं                      |
| लोक                 | प्रविवी             | 117          | भन्तरिक्ष     | aut .          |               |                           | निरुक्त में वेबों                   |
| ter du              | मित                 |              |               |                | urfazu        |                           |                                     |

इस क्रष्याय में छन्दों से संबद्ध गीत्र, देवता, स्वर और वर्ण प्रभृति विषयों का वर्णन करके ग्रगले ग्रध्याय में 'जिन मन्त्रों प्रकार इस प्रध्याय में वर्णित विषयों से सन्दिग्ध छन्दों के निर्णय में सहायता मिलती है

के छन्दों में सन्देह हो, उनके निषंग' के विषय में लिखा जायेगा ॥

# चतुर्दश अध्याय

## सन्दिग्ध छन्दों के निर्णायक उपाय

पूर्व विवेचना से स्पष्ट है कि प्रत्येक छन्द में उत्तरोत्तर चार-चार ग्रक्षरों की वृद्धि होती है। ग्रीर दो ग्रक्षर न्यून वा दो ग्रक्षर ग्रधिक होने पर भी छन्द:परिवर्तन नहीं होता। ब्राह्मणग्रन्थों में लिखा है—

न वा एकाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति, न द्वाभ्याम् । ऐ॰ बा॰ १।६।२।३७।। नाक्षराच्छन्दो व्येत्येकस्मात्, न द्वाभ्याम् । ज्ञत० १३।२।३।३।। ना ह्यंकाक्षरेणान्यच्छन्दो भवति, न द्वाभ्याम् । कौ॰ बा० २७।१।।

तीनों वचनों का एक ही भाव है--एक अथवा दो अक्षरों के न्यूनाधिक्य से छन्वोभेद नहीं होता।

इस अवस्था में २६ अक्षरवाले मन्त्र का स्वराद् गायत्री छन्द माना जाये अथवा विराद् उिक्काक्; ३० अक्षरवाले मन्त्र का स्वराद् उिक्काक् छन्द ही अथवा विराद् अनुष्टुर् इस प्रकार का सन्देह समस्त छन्दों में होता है । इस सन्देह की निवृत्ति के लिए शास्त्रकारों ने निम्न उपाय बतलाये हैं —

माचार्य पिङ्गल ने लिखा है —

ष्पादितः सन्दिग्धे । देवतादितश्च' ॥३।६१,६२॥

धर्यात् — सन्विष्य छन्वों में प्रथम पाद के ध्रक्षरों से, धौर देवतादि (देवता-स्वर-वर्ण-गोत्र) के द्वारा निर्णय करे।

यथा—३० प्रक्षरींवाले चतुष्पाद मन्त्र का स्वराड् उष्णिक् छन्द माना जाए प्रथवा विराडनुष्टुप्, इस सन्देह की निवृत्ति प्रथमपाद के प्रक्षरों से करे। यदि प्रथम पाद में सात प्रक्षर हों, तो उसका 'स्वराड् उष्णिक्' छन्द होगा। यदि प्रथम पाद में ग्राठ प्रक्षर हों, तो विराड् ग्रनुष्टुप्। जहाँ प्रथम पाद से निर्णय न हो सकता हो, वहाँ देवता ग्रादि का सहारा लेना चाहिए।

देवता से निर्णय —सन्विश्व छन्दों का देवता से निर्णय किस प्रकार होता है, इसके विषय में ऋक्प्रातिशास्य का स्यास्पाता उच्चट लिखता है—

१. तुलना करो —तदाहु: कि छन्दः सुब्रह्मण्येति ? त्रिष्टुविति ब्रूयात् : ऐन्द्री हि त्रिष्टुप् । जै० त्रा० २। द०॥

संशये छन्दसां दैवतेनाध्यवसायो भवति । यथा—तव स्वादिष्ठा (ऋ० ४।१०।५);शिवा नः सख्या (ऋ० ४।१०।६) इत्युष्णिगनुष्टुर्प-योर्मध्ये, घृतं न पूतम् (ऋ०४।१०।६,७)षड्विंशत्यक्षरे ऋचौ दैवतेन स्वराजौ गायत्र्यावध्यवसीयेते, न विराजावुष्णिहौ ।

ग्रणीत्—संशय होने पर छन्दों का देवता से निश्चय होता है। जैसे—तिव स्वादिष्ठा (ऋ० ४।१०।५), ग्रीर शिवा नः सख्या (ऋ० ४।१०।८) इन उिष्णक् ग्रीर ग्रनुष्टुप् छन्दवाली ऋचाग्रों के मध्य की घृतं न पूतम् (ऋ०४। १०।६,७)ग्रादि २६ग्रक्षरों की दो ऋचाएं ग्रान्त देवता होने से'स्वराट गायत्री' छन्दवाली निश्चित की जाती हैं, न कि 'विराद् उिष्णक्' छन्दवाली ।

विशेष — सर्वानुक्रमणी में इन चारों का अन्य ही छन्द लिखा है। उसके अनुसार ५ वीं ऋचा का महापदपंक्ति, और द वीं का उष्णिक् छन्द है। मध्य की ६,७ का पदपंक्ति अथवा उष्णिक् कहा है।

शौनकोक्त छन्दोनिर्णायक—सन्तिष्ध छन्दों में छन्दों का निश्चय किस प्रकार किया जाए, इस विषय में भ्राचार्य शौनक का प्रवचन है—

म्रक्षराण्येव सर्वत्र निमित्तं बलवत्तरम् । विद्याद् विप्रतिपन्नानां पादवृत्ताक्षरेऋ वाम् ॥१७।२१॥

अर्थात् — जिन छन्दों में पादवत्त (छन्द) ग्रीर ग्रक्षरसंख्या के कारण छन्दो-निर्णय में सन्देह हो वहां ग्रक्षरसंख्या ही सब से बलवान् होती है।

इनके उदाहरण हम उन्दर की व्याख्यानुसार लिखते हैं—

सूर्ये विषमा सजामि (ऋ० १।१६१।१०-१२) ग्रादि तीन ऋचाएँ पाद से छन्दोनिर्णय में सन्देह होने से ग्रक्षरसंख्या से जगतीछन्दस्क हैं, ऐसा निक्चय होता र । तथा नवानां नवतीनां (ऋ० १०।१६१।१३) यह पंक्ति-छन्दस्का होती है। तथा ग्रभ्रप्रुषो न वाचा (ऋ० १०।७७।१) वृत्तों से सन्दिग्ध ग्रक्षरों से त्रिष्टुष् मानी जाती है, तथा यास्ते प्रजा ग्रमृतस्य (ऋ० १।४३।६) ग्रनुष्टुष्। ग्रीर ये नः सपत्ना ग्रप ते भवन्तु (ऋ० १०। १२८।६) त्रिष्टुष् बहुल सूक्त होने पर भी ग्रक्षरों की गणना से जगती मानी जाती है।

विशेष — ऋ० १।१६१।१०-१२ तक का छन्द सर्वानुक्रमणी में महापंक्ति, श्रीर १३ वीं का छन्द महाबृहती लिखा है।

पाद-निर्णय के हेतु-पाद का निर्णय कैसे हो, प्रर्थात् कहाँ पर पाद-विष्छेद किया जाय, इसके लिए शौनक का प्रवचन है-

प्रायोऽर्थो वृत्तम् इत्येते पादज्ञानस्य हेतवः । विशेषसन्निपाते तु पूर्वं पूर्वं परं परम् ॥१७।२५,२६॥

भ्रर्थात् — पाव के ज्ञान में प्रायः (बाहुत्य), भ्रर्थ और वृत्त (छन्दः) ये तीन हेतु होते हैं। यदि कहीं पर तीनों भ्रयवा दो-दो का विरोध हो (प्रायः + भ्रयं, अर्थ + वृत्त), तो वहां पूर्व-पूर्व बलवान् होता है, पर-पर निर्वल।

यही बात वेङ्कट माधव ने कुछ शाब्दिक ग्रन्तर से कही है। ग्रीर उसने उसकी जो व्याख्या की है, वह उच्वट से भ्रधिक स्पष्ट है। ग्रतः हम उसका वचन व्याख्यासहित उद्धृत करते हैं—

प्रायोऽर्थों वृत्तमित्येते पादज्ञानस्य हेतवः ।

बलीयः स्याद् वरोघे च पूर्वं पूर्वमिति स्थितिः ॥ छन्बोऽनु ०६।७।१३।।

'ग्रग्निमोळे पुरोहितम्' (ऋ० १।१।१) इति गायत्रीभिः सह पाठाद् गायत्र्यः पादो ग्रवान्तरः चार्थस्तिस्मन्नेव संस्थितस्तथा वृत्तग्रुक्तरुच भवति। प्रायार्थयोविरोधे प्रायवलीयस्त्वम्—'त्वं चकर्थ मनवे स्योनान्' (ऋ० १०।७३।७) इति पादान्तः । यद्यर्थवलीयस्त्वं भवति—'स्योनान् पथः' इति पादान्तः स्यात्, 'ग्रग्नः पूर्वेभिऋं षिभिरीडचः' (ऋ०१।११२)च । 'ऊर्घ्वो वाजस्य सनिता यदिञ्जिभवाधिद्भः' (ऋ०१।३१२)च । 'ऊर्घ्वो वाजस्य सनिता यदिञ्जभिवाधिद्भः' (ऋ०१।३६।१३) इति प्रायवृत्तविरोधे प्रायवलीयस्त्वात् । 'प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाम्' (ऋ० १।३०।१२) एकादशाक्षर एव भवति, न विकर्षण द्वादशाक्षरः । ग्रथंवृत्तविरोधे 'यदग्ने स्यामहं त्वम्' (ऋ० ६।४४।१३) इति पादान्तः, न वृत्तादहम् इति । एवं सर्वत्र बोध्यम् । वे० मा० सर्वानुक्रमणी परिशिष्ट XXXIII।

विशेष—धानायं शौनक ने धर्य से प्राय: को बलीयान् कहा है, परन्तु यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था सा ऋक् (मीमांसा २।१।३५) नियम के धनु-सार ऋक् में धर्य की ही प्रधानता होनी चाहिये। निवानसूत्रकार धर्य की प्रधानता देता है। ध्रतएव वह पादों के नियताक्षरों का ध्रभिक्रमण (वृद्धि) धौर प्रतिक्रमण (हास) का विधान करता है। यथा—

१. इस पर विशेष विचार तथा शबर भीर भट्ट कुमारिल की आंतियों के लिये पृष्ठ ७५-७१ तक देखें।

ग्रब्टाक्षर ग्रापञ्चाक्षरतायाः प्रतिकामति—विश्वेषां हित (ऋ०६।१६।१) इति ।

ग्राचतुरक्षरताया इत्येके । ग्रादशाक्षरताया ग्रभिकामति—वयं तदस्य संभृतं वसु (ऋ॰ ८।४०।६) इति । पृष्ठ १।

ग्रवात्—ग्रष्टाक्षर पाव पांच ग्रक्षर पर्यन्त छोटा हो जाता है। यथा— 'विश्वेषां हितः' (ऋ॰ ६।१६।१) में ग्रष्टाक्षर गायत्रपाव यहाँ पांच ग्रक्षर का ही है। कई ग्राचार्यों का मत है कि वह चार ग्रक्षर पर्यन्त संकुचित हो जाता है। तथा वही अष्टाक्षर पाव दश ग्रक्षर पर्यन्त बढ़ जाता है। यथा— 'त्वं तदस्य संभृतं वसु' में ग्रष्टाक्षर पाव दश ग्रक्षर का हो गया है।

इसी प्रकार एकावशाक्षर धीर द्वावशाक्षर पाव के ह्वास धीर वर्षन का विधान किया है।

इस विवेचना के लिये पुष्ठ ७७ पर उव्युत तातप्रसाव कृत निवानसूत्र-

हमारा विचार यही है कि निवानसूत्र के नियमों के प्रनुसार पाद का ह्रास प्रथवा बृंहण करके जहाँ प्रथं परिसमाप्त हो, वहीं पाद तोड़ना चाहिये। पाद के ह्रास प्रथवा बृंहण का नियम निवानसूत्र के ग्रतिरिक्त किसी छन्दः-शास्त्र में नहीं मिलता।

पतञ्जलि के छन्दोनिर्णायक हेतु—निवानसूत्र-प्रवक्ता पतञ्जलि ने छन्दोनिर्णायक के निम्न हेतु बताये हैं—

चतुष्टयेन छन्दो जिज्ञासेत—पादैरक्षरैवृंत्या स्थानेनेति । , तेषामेकैकस्मिन् दुष्यति शेषेणैक जिज्ञासेत । न दुष्टस्य छन्दसोऽन्येन वृत्तेर्ज्ञानमस्तीति विद्यात् । पृष्ठ ६।

प्रयात्—चार प्रकार से छन्दों का विचार करे—पाव, प्रकार, वृत्ति (=छन्द) ग्रौर स्थान। उसमें से एक-एक के दूषित होने पर शेष से विचार करे। दुष्ट छन्द के ज्ञान का वृत्ति के ग्रांतिरिक्त ग्रन्य से ज्ञान नहीं होता।

विशेष—स्थान से श्रीभप्राय मन्त्र-विनियोग-स्थल से है। यथा — ज्योति-ब्टोम के प्रातःसवन में विनियुक्त होगा तो गायत्री, माध्यन्दिन सवन में होगा

१. ऋक्सर्वानुकमणी के अनुसार 'संभूतम्' आठ शक्षरों पर ही पूरा होता है ।

ता त्रिष्ट्रप्, श्रीर तृतीय सवन में होगा तो जगती छन्द होगा । इसी प्रकार साम के साथ भी समक्षना चाहिये।

निदानसूत्र की ग्रमुद्रित व्याख्या का रचियता पेत्ताशास्त्री हुचीकेश लिखता है—

स्थानम्-अग्निष्टोमादिः, ग्रार्भवपवमानादिः

इसकी पूर्व ग्रध्याय में निर्विष्ट निरुक्त-प्रविश्वत देवता भिनतसाहचर्य के साथ तुलना करनी चाहिए। पेताशास्त्री का मत यास्क से मिलता हैं।

इस प्रकार सन्दिग्ध छन्दों के निर्णायक हेतुश्रों का वर्णन करके, श्रगले श्रन्थाय में निचृद्, विराट्,भ्रिक्, स्वराट् के व्यवहारक्षेत्र की मीमांसा करेंगे।।

## पञ्चदश अध्याय

# निचृत्, विराट्, सुरिक्, स्वराट का व्यवहारचेत्र

हम पूर्व ग्रन्थाय ७ में निचृद्, विराट्, भुरिक् ग्रीर स्वराट् के लक्षण ग्रीर उदाहरण लिख चुके हैं। निचृत्, विराट्, भुरिक् ग्रीर स्वराट् का व्यवहारक्षेत्र क्या है? इन विशेषणों का कहाँ प्रयोग होता है? इस विषय में ग्रन्थकारों में बहुत मतभेद हैं। हम उन सब की मीमांसा इस प्रकरण में करेंगे।

इनके विषय में प्रधानतया मीमांस्य दो विषय हैं । प्रथम — क्या इनका प्रयोग वैदिक छन्दों में ही होता है, प्रथम लौकिक छन्दों में भी इनका प्रयोग हो सकता है ? दूसरा — वैदिक छन्दों में भी सब में इनका प्रयोग होता है, प्रथम कतिपय छन्दों में ही?

इनमें से हम पहले, दूसरे विषय का निरूपण करेंगे।

## प्रथम सप्तक में ही प्रयोग

हलायुघ — पिङ्गलसूत्र-व्याख्याता हलायुघ के मत में भी निचृच् ग्रादि का व्यवहार प्रथम सप्तक में ही होता है। वह लिखता है— कृतोनामतिछन्दसां च निचृद्भुरिजोविराट्स्वराजोश्च प्रदेशाभावात्।

पि० सू० ३।६६ की टीका ।

श्रर्थात् — निचृद्, भुरिक्, विराद्, स्वराद् का निर्देश कृति श्रादि तृतीय सप्तक और ग्रतिच्छन्द = द्वितीय सप्तक में नहीं होता ।

उन्वट — ऋक्प्रातिशास्य के व्यास्याता उन्वट ने ऋक्प्राति १७।१,२ की जो व्यास्या की है, उससे स्पव्ट होता है कि निचृत् भुरिक् का प्रयोग गायत्री से लेकर उत्क्रुतिपर्यन्त सभी छन्दों में होता है। वह लिखता है—

एवं क्लृप्तप्रमाणानां चतुर्विशत्यक्षरादीनां चतुरुत्तराणां चतुःशत-पयंन्तान।मेकविशतिच्छन्दसां किश्चद् विशेष उपदिश्यते। कोऽसौ? एकेन द्वाभ्यां वोना निचृद् भवति। एकेन द्वाभ्यां वा ऋक् ग्रधिका सा भूरिक् भवति……।

ग्रर्थात् — इस प्रकार नपेतुले प्रमाणवाले २४ ग्रक्षरों से लेकर चार-चार ग्रक्षर बढ़ाते हुए १०४ ग्रक्षरपर्यन्त २१ छन्दों के विषय में कुछ विशेष विधान करते हैं। वह क्या है ? एक प्रथवा वो प्रक्षरों से हीन ऋक् निचृद कहाती है, एक वा वो से प्रधिक प्रक्षरोंवालो भुरिक — —।

विशेष — ऋक्प्रातिशाख्य (१७।१) तथा उसकी उक्त व्याख्या के अनुसार दो अक्षर न्यून की भी निचृत् ही संज्ञा है, ग्रीर दो प्रक्षर अधिक की भी भुरिक्। अन्य शास्त्रों में दो ग्रक्षर न्यून की विराट्, ग्रीर दो ग्रक्षर श्रिक की स्वराट् संज्ञायें कही हैं। देखिये — ग्रध्याय ७।

निदानसूत्रकार पतञ्जलि ने केवल एकाक्षरन्यून निचृद्, ग्रौर एकाक्षरग्रिविक भूरिक् का ही उल्लेख किया है, क्योंकि उसने चार-चार ग्रक्षर ग्रिविक छन्दों के श्रवान्तर भेद अन्तस्थाछन्दसंज्ञक वर्जाये हैं। ग्रतः उसके यहाँ दो अक्षर ग्रिविक ग्रौर न्यून की ग्रावज्यकता ही नहीं रहती । वे ग्रन्तस्था छन्द प्राञ्चि छन्दों ग्रौर तीनों सप्तकों के माने हैं। उनके जो नाम निदानकार ने लिखे हैं, उनका वर्णन हम पूर्व पृष्ठ ६८, ६६ पर कर ग्राये हैं।

निदान पुत्रकार ने निचृद् भौर भृरिक् भेद तीनों सप्तकों के प्रतिरिक्त प्राञ्चि छन्दों के भी माने हैं। तदनुसार पतञ्जलि के मत में निचृद्भुरिक् के व्यवहार का क्षेत्र सब छन्द हैं।

विशेष — हमने पृष्ठ ६८, ६६ पर प्रत्येक छन्द के जो क्रुत त्रेता द्वापर ग्रीर किल भेद तथा उनकी ग्रक्षरसंख्या दर्शाई है, उसका ग्राधार पृष्ठ ८-६ का तान्येतानि सर्वाणि कृतछन्दांसि भवन्ति से लेकर ग्रथ यत् किल-स्थानं ता भूरिज: पर्यन्त पाठ है।

निचृत् श्रादि का लौकिक छन्दों के साथ सम्बन्ध

स्रव यह विचारणीय है कि निचृद् स्नादि का व्यवहार लौकिक छन्दों में हो रहा है स्रथवा नहीं। इस विषय में भी छन्दोवेत्ताओं में मतभेद हैं।

संबन्ध नहीं — पिङ्गल के व्याख्याता हलायुध का मत है कि निचृत् ग्रादि का व्यवहार लोकिक छन्दों में नहीं होता । वह २।६३ की व्याख्या में लिखता है—

वैदिकछन्दःसु निचृद्भुरिजौ तथा विराट्स्वराजौ दृश्येते, न लौिककेषु।

श्रभिनव गुप्त —नाटचशास्त्र का व्याख्याता श्रभिनव गुप्त १४।१०३ की व्याख्या में लिखता है— सम्पदिति स्वराट्, विराट्, मुरिक्, निवृत् [एषां] श्रृतावैव संभवो न काब्ये इति तात्पर्यम् ।

प्रयात्—स्वराट् ग्रादि का श्रुति में ही व्यवहार सम्भव है, काव्य में नहीं। ग्रन्य छन्दोवेत्ताग्रों ने इस विषय में कुछ स्पब्ट नहीं लिखा।

सम्बन्ध है— छन्द: शास्त्रकारों में ज्ञानाश्रयी छन्दोविचितिकार निचृद् भ्रादि का व्यवहार लौकिक छन्दों में भी मानता है। वह द्वये कैरूने विरा-णिणवृतौ, स्वराड्भुरिजाविधके (१।६।७,) सूत्रों की व्याख्या में स्पब्ट लिखता है—

लौकिक विराड् यथा—

शूरा सुमुखः सदयः शान्तो घीरस्त्यागी गुणवान् भक्तः ।
कुलजोऽस्माकं नित्यं मित्रं भवतु इलाध्यम् ॥

लौकिक निवृद् (=निचृत्) यथा—

सम्भोदानामसितानां श्रृत्वा शब्दं सन्ततबहंवीः ।

सम्भोभारान्मन्दगतीनामुद्ग्रीवोऽयं रौति मयूरः ।

लौकिक स्वराड् यथा--अथ तत्र शुचौ लतागृहे कुसुमोद्गारिणि तौ निषीदतुः। मृदुभिम् दुमारुतेरितेरूपंगूढाविव बालपस्लवैः॥

लौकिक भुरिग् यथा— मनोज्ञमपि सिन्दुवारतः कुन्दकुसुममग्रघं च षट्पदः । न सर्पति तुषारशिङ्कतचन्द्रालोकविशेषशोतलम् ।।

## लौकिक सन्बन्ध में अन्य प्रमाग

भरत मुनि—नाटचशास्त्र का लौकिक छन्दों से ही सम्बन्ध है। नाटच-शास्त्र के टीकाकार के मत में लौकिक छन्दों में निचृत् ग्रावि सम्भव नहीं है। तब प्रश्न होता है कि भरत मुनि ने निवृद् ग्रावि का विधान क्यों किया ? ब्रष्टब्य—१४।११०—११२॥

विशेष — निचृद प्रादि के विषायक क्लोक बड़ौदा के संस्करण में पूक्त २४३ तथा २४६ दो स्थानों में पठित हैं। ग्रीर दोनों स्थानों में सम्पादक ने उन्हें [] कोब्ठक के ग्रन्तर्गत छापा है। ग्रतः यह विचारणीय है।

श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा तथा उसका टीकाकार — श्लोका-त्मक पाणिनीय शिक्षा का एक श्लोक है— उदात्ते निषादगान्धारावनुदात्त ऋषभर्षवती । स्वरितप्रभवा ह्याते षड्जमध्यमपञ्चमाः ।।१२॥

इस क्लोक के विषय में शिक्षाप्रकाश नाम्नी टीका का ग्रजातनामा रचियता ग्रन्थ के ग्रारम्भ में प्रसङ्गात् लिखता है—

उदात्ते निषादगान्धारानित्यत्र प्रथमो मृरिगनुष्टुप् पादः । द्वितीयः स्वराडनुष्टुप् पादः । उत्तरार्धं पूर्ववत् । ऊनावधिकैकेन निवृद्भुरिजौ, द्वाभ्यां विराट्स्वराजौ (पि० सू० ३।५६–६०) इति लक्षणात् । मनोमोहन घोष द्वारा सम्पादित, कलकत्ता संस्करण पृष्ठ २४।

श्रर्थात् — उदात्ते निषादगान्धारी यह प्रथम भुरिगनुष्टुप् पाव है। दूसरा स्वराडनुष्टुप् पाव है। उतरार्व पूर्ववत्। एक ग्रसर से न्यून निवत्; एक ग्रसर से ग्रवक भुरिक्; दो ग्रक्षर न्यून विराद्; ग्रीर दो ग्रक्षर ग्रविक स्वराद् होता है, ऐसा लक्षण होने से।

विशेष — पिङ्गलसूत्र के वर्त्तमान पाठों में निचृद् पाठ मिलता है। निचृत् संज्ञा नाटचज्ञास्त्र भ्रौर जानाश्र यी छन्दोविचिति में उपलब्ध होती है।

महाभारत ग्रीर पुराणों में ऐसे कई इलोक उपलब्ध होते हैं, जिनमें एक-दो ग्रक्षर न्यूनाधिक होते हैं। हम यहां वायुपुराण के दो इलोक उद्धृत करते हैं—

जनमेजयो महासत्त्व पुरंजयसुतोऽभवत् । जनमेजयस्य राजर्षेमंहाशालोऽभवन्नृपः ॥ वायु पु॰ ६६।१५॥ इस क्लोक के प्रथम धौर तृतीय चरणों में नौ-नौ ग्रक्षर हैं। इसी प्रकार—

जिह्वे स्तुहि जगित्त्रतयैकनाथं नारायणं परमकारुणिकं सदैव । प्राचीनकर्मनिगडार्गलबन्धम् क्त्ये नान्यः पुराणपुरुषादपरोऽस्त्युपायः ।। वायु पु० २१।८१।।

इस इलोक के प्रथम पाद में दो ग्रक्षर न्यून हैं।

महाभाष्य में एकाक्षर-अधिक चरण वा श्लोक — महाभाष्य १।४। ५१ में पठित अनुष्टुप् श्लोक के एक पाद का पुराना पाठ है — कारकं ह्य-कथितत्वात् । इस पाठ में एक चरण में ६ प्रक्षर हैं। महाभाष्य १।४।५१ में पठित एक अनुष्टुप् श्लोक का पुराना पाठ है —

१. इसका नवीन पाठ है - कारकं ह्यकचितात् । इस पाठ पर टीका-

प्रधाने कर्मण्यभिष्येये लादीनाहुद्धिकर्मणाम्।

ग्रप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते कर्तुं श्च कर्मणाम् ।

भागवृत्ति ५।२।११२ में उद्धृत पाठ ।

इस पाठ में प्रथम चरण में गाठ ग्रक्षरों के स्थान में ६ ग्रक्षर हैं।
भिट्टकान्य ४।१२ के प्रथम चरण का पुराना पाठ है—
परिषद्बलान् महाब्राह्यैः। भागवृत्ति ५।२।११२ में उद्घृत । नवाक्षरपाद ग्रीर भागवृत्तिकार—पूर्व उद्धृत इलोकों के विषय में ग्रन्थान्यायो की प्राचीन भागवृत्तिनाम्नी वृत्ति का ग्रज्ञातनामा लेखक लिखता है—

'या सम्प्रति प्राक् परिषद् बलानाम्' इति व्योषः, 'परिषद् बलान् महाब्राह्मेः इति भट्टिः (४।१२); नवाक्षरेण छन्दोभ ज्ञप्रसंगात्। नवाक्षरेणैकपादेऽपि वृत्तभेदोऽस्यास्तीति। यथा – 'प्रधाने कर्म-ण्यभिषये ('प्रभिहिते' पाठा०) लादीनाहुर्द्विकर्मणाम्' इति। तथा 'तस्मै तिलोदकं दद्यादपुत्राय भीष्मवर्मणे'। एवं च न छन्दोभ ज्ञः इति भाग-वत्तिः।

शास्त्रीय नियम के अज्ञान से पाठान्तर— पूर्वनिविध्ट मीमांसा से स्पब्ट है कि प्राचीन आचार्यों ग्रीर ग्रन्थकारों के मतानुसार लौकिक छन्दों में भी निचृद् भुरिक ग्रावि विज्ञेषण होते हैं। इस ज्ञास्त्रीय नियम को न जानकर उत्तरवर्त्ती लोगों ने प्राचीन ज्ञास्त्रसम्मत पाठों को परिवर्तित कर दिया है।

कारों ने लिखा है-भावप्रधानो निर्देशः (नागेश) । यहीं नागेश ने 'स्वचिद-कथितत्वादित्येव पाठः' लिखकर पुराना पाठ दर्शाया है ।

१. देखिए-हमारे द्वारा संगृहीत 'भागवृत्ति-संकलनम्'। काशी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की सारस्वती सुषमा पत्रिका, सं० २०१० ज्येष्ठ, भाद्र, मागंशीषं ग्रीर फाल्गुन के ग्रंकों में प्रकाशित। यह भागवृत्तिसंकलन पृथक् स्व-तश्त्र रूप में भी प्रकाशित हो चुका है।

२. इस वृत्ति ग्रीर इसके रचियता के विषय में भागवृत्ति-संकलन की प्रस्तावना, तथा सं व्याकरणकास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ४६६-४७३, सं २०३० का संस्करण देखिए।

३. भागवृत्ति पृष्ठ ३२६ तथा दुर्घटवृत्ति पृष्ठ ८७ का सम्मिलित पाठ।

पुसा परिवर्तन केवल छन्द:शास्त्र की वृष्टि से तो स्वत्य हुमा है, परन्तु पाणि-नीय व्याकरण की वृष्टि से प्राचीन ग्रन्थों के सहस्रों प्राचीन ग्रपाणिनीय प्रयोग बदल विये गये हैं। इस प्रकार का परिवर्तन नितान्त गाँहत है। इतना प्रयत्न करने पर भी प्राचीन ग्रन्थों में कथंचित् शतशः प्राचीन प्रयोग सुरक्षित रहं गये। इन अविशष्टि प्रयोगों से प्राक्-पाणिनीय ग्राति विस्तृत भाषा के परिज्ञान में महती सहायता मिलती है।

महाभाष्य ग्रीर भट्टि का साम्प्रतिक पाठ—महाभाष्य ग्रीर भट्टि-काव्य के जो प्राचीन पाठ भागवृत्तिकार ने उद्भृत किये हैं, उनमें एक पाद में एक ग्रक्षर ग्रधिक है। उत्तरवर्ती विद्वानों ने छन्द:शास्त्र के प्राचीन नियम को न जानकर उसके पाठ बदल विये। वोनों के वर्तमान पाठ इस प्रकार हैं—

> महाभाष्य—प्रघानकर्मण्याख्येये । भट्टिकाव्य—पर्षद्वलान् महाब्राह्मैः ।

इस प्रकार इस प्रघ्याय में निचृद्, विराद्, भुरिक्, स्वराद् ग्रादि के व्यापार-क्षेत्र का वर्णन ग्रीर प्राचीन छन्वीनियमों के ग्रज्ञान के कारण होनेवाले भ्रन्यों का निर्वेश करके भ्रगले भ्रष्याय में दैव, श्रासुर भ्रादि केवल भ्रक्षर-गणानानुसारी छन्दों के व्यापार-क्षेत्र का वर्णन करेंगे।

for A lang transport of a losses of the deposition of the figure of the south of

tibus es aprilla se a las leis april se es es es es el

a create that it against as a sign or could be the in the first

A S TOPPORT OF THE B TOPE BY

A rein or A mile review to sum of the Williams

and the state of t

# षोडश ऋध्याय

## दैव त्रादि केवल अचरगणनानुसारी

## छन्दों का व्यापार-चेत्र

ग्रक्षरगणनानुसारी देंव, ग्रासुर, प्रानीपत्य ग्रादि छन्दों का व्यापार केवल यनुः = गद्य = पादबद्धता से रहित मन्त्रों तक ही सीमित है, अथवा इनका व्यवहार पादबद्ध ऋड्मन्त्रों में भी हो सकता है, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। हम दोनों मतों को उद्धृत करके इस विषय की मीमांसा करेंगे।

प्रथम पक्ष — प्रथम पक्ष की युक्ति ग्रौर मन्तव्य को स्पष्ट करने के लिए हम मई सन् १९३८ के "वैदिक धर्म" से श्री पं सातवंलेकर जी की पिं क्तियाँ उद्दात करते हैं—

"ग्रक्षरसंख्या से छन्दोनिर्णय करते हैं, वह पावन्यवस्था जिन मन्त्रों में नहीं होती, उनका ही किया जाता है। जहां पादबद्ध रचना होती है, उन मन्त्रों की व्यवस्था स्वतन्त्र है। पादः (पि० सू० २।१) इस ग्रधिकार सूत्र से पूर्व ही ग्राचीं', 'दैवी' ग्रादि भेद छन्दःशास्त्र में कहे हैं। इसका तात्पयं यह है कि ये पादव्यवस्था न होने की ग्रवस्था के छन्द हैं, ग्रर्थात् जहां पादव्यवस्था नहीं है, उन यजुर्वेद-मन्त्रों के लिए यह नियम है।"

इस उद्धरण से प्रथम पक्ष श्रतिस्पष्ट है ।

द्वितीय पक्ष—स्वामी वयानन्व सरस्वती ने ऋक् = पादबद्ध मन्त्रों में भी ववी, प्रापुरी बादि विशेषणविशिष्ट छन्दों का ग्रपने वेदभाष्य में शतशः स्थानों में प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट है कि स्वामी वयानन्व 'पाउबद्ध = ऋङ्मन्त्रों में भी वेदी प्रादि का व्यापार होता है' यह मानते हैं।

ग्रब हमें यह देखना है कि इन दोनों मतों में से कौन-सा मत प्राचीन छन्दःशास्त्रकारों तथा सर्वानुक्रमकारों को ग्रभीष्ट है।

प्राचीन छन्दःशास्त्रों, सर्वानुक्रमसूत्रों, ग्रौर उनके व्याख्या-ग्रन्थों के ग्रनु-शीलन से हम इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि पिगलसूत्र में पाद: ग्रधिकार से पूर्व निर्दिष्ट देव ग्रादि केवल ग्रक्षरगणनानृसारी छन्द पादव्यवस्था से रहित यजुमंन्त्रों में तो व्यवहृत होते ही हैं, पादबद्ध ऋड् मन्त्रों में भी इनका व्यवहार हीता है। ग्रर्थात् — पाद: से पूर्व के ग्रक्षरगणनानुसारी छन्द सामान्य छन्द हैं, ग्रीर पाद: सूत्र से उत्तरवर्ती छन्द विशेष छन्द हैं। पादाधिकार के छन्द पादबद्ध मन्त्रों में ही व्यवहृत हो सकते हैं, ग्रपादबद्ध में नहीं। परन्तु पूर्ववर्ती छन्दों के सामान्य होने से उनका पादबद्ध मन्त्रों में भी व्यवहार हो सकता है।

यदि यह कहा जाये कि जैसे व्याकरणशास्त्र में सामान्य = उत्सर्ग-नियमों को ग्रपवाद-नियम बाघते है, ग्रपवाद-विषय में उत्सर्गनियम की प्रवृत्ति नहीं होती। यथा -- तस्यापत्यम् (४।१।६२) से ग्रपत्य ग्रथं में सामान्य विहित ग्रण् प्रत्यय अत इञ् (४।१।६५) श्रकारान्त प्रातिपदिक से विशेष विहित हज् के क्षेत्र में व्यापृत नहीं होता, इसी प्रकार छन्दःशास्त्र में भी पाद: ग्रधिकार से पूर्व विहित छन्दों का पादाधिकार-पठित-विशेष छन्दों के क्षेत्र पादबद्ध मन्त्रों में व्यापार नहीं होना चाहिये।

यह कथन आपातत: रमणीय भ्रवश्य है,परन्तु न इस नियम का व्याकरण-शास्त्र में ही पूर्ण परिपालन होता है,भ्रौर न छन्द:शास्त्र में ही। वैयाकरणों के यहाँ एक प्राचीन नियम है—

क्वचिदपवादेऽप्युत्सगं: प्रवतंते । परिभाषावृत्ति सीरदेव ।

व्यर्थात्—कहीं कहीं भ्रपवाष के विषय में उत्सर्ग की प्रवृत्ति भी होती है । यथा—

> प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली । रामा॰ ६।१४।३।। वाल्मीकेन महात्मना । रामा॰ १।२।७।।

इन उवाहरणों में दाशरिय और वाल्मीकि के स्थान में अण्यत्ययान्त वाशरथ और वाल्मीक शब्दों का प्रयोग हुआ है।

पाणिनि का सामान्य नियम है—तित् स्वरितम् (६।१।१८५) अर्थात् तित् प्रत्ययान्त स्वरित होता है। उसका अपवाद-है—यतोऽनावः (६।१। २१३)। अर्थात्—यत्प्रत्ययान्त द्वचच् आद्युदात्त होता है। तवनुसार मेध्य पद आद्युदात्त हो होना चाहिये (यथा— माध्य० १६।३८, काण्व १८।३८, मैत्रा० २।६।७),परन्तु तैत्तिरीय संहिता ४।५।७ तथा काठक संहिता १७।१५ में सामान्यविहित तित्स्वरयुक्त अन्तस्वरित उपलब्ध होता है। इसी प्रकार पाणिनि के सामान्य विहित प्रत्ययस्वर का लिति (६।१।१६३) से विशेषविहित स्वर अपवाद है। परन्तु तै० बाह्मण ३।४।१६।१में चरकाचायं

पद में चरक पद सामान्य नियम प्रत्ययस्वर से मध्योदात्त देखा जाता है।

इसलिये जिस प्रकार व्याकरणशास्त्र में भी ग्रपवादों के द्वारा सामान्य नियमों की ग्रतिबाधा नहीं होती, सामान्य नियम का व्यवहार भी देखा जाता है, उसी प्रकार छन्दःशास्त्र में भी पादः ग्रधिकार से पूर्व विहित सामा-न्य देव ग्रादि छन्दों का व्यापार पादबद्ध मन्त्रों में भी हो सकता है।

ब्रष्टाध्यायी की हमारी वैज्ञानिक ब्याख्या के ध्रनुसार सामान्य श्रीर विज्ञेष नियम दो प्रकार के जब्दों के साबुश्व के उपलक्षकमात्र हैं। उनमें वर्तमान वैयाकरणों द्वारा द्याधित बाध्यबाधकभाव नहीं है। अतएव महा-भाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है—

नैवेश्वर स्राज्ञापयति, नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति — अपवादैरुत्सर्गा बाध्यन्ताम् इति । १।१।४७; ५।१११६।।

प्रयात —न तो राजाज्ञा है, न ही घर्मशास्त्रकार पढ़ते हैं कि प्रपवादों से उत्सर्ग बाघे जायें।

इस सामान्य विवेचना के ग्रनन्तर हम प्राचीन ग्राचार्यों के कुछ प्रमाण उप-स्थित करते हैं, जिससे इस विषय का स्पष्ट निर्णय हो जायेगा—

१ — शोनक ने ऋक्प्रातिशास्य में देव-ग्रापुर छन्दों का वर्णन किया है।
ऋग्वेद में सब ऋचायें हैं, गद्यमन्त्र कोई नहीं है। यदि देव-ग्रापुर छन्दों का
ऋग्वेद के मन्त्रों के साथ कोई सम्बन्ध न हो, तो उनका विधान करना ग्रनाव-इयक है। इससे विदित होता है कि शौनक ऋग्मन्त्रों में इन देव ग्रादि छन्दों का व्यापार मानता है। देखो — ऋक्प्रातिशास्य १६।३ — १३।।

२—ऋक्प्रातिज्ञास्य में एक वचन है— ग्रक्षराण्येव सर्वेत्र निमित्तं बलवत्तरम् । १७।२१।। ग्रम्बात् —पाव ग्रादि की ग्रमेका ग्रक्षरसंख्या छन्दोज्ञान में बलवत्तर साधन है ।

३-कात्यायन ने यद्यपि देव-ग्रासुर ग्रादि छन्दों का वर्णन सर्वानुक्रमणी में नहीं किया, तथापि वह ग्रक्षरसंख्या के ग्राघार पर यत्र-तत्र छन्दों का विभान करता है। यथा —

१. मेध्य ग्रीर चरकाचार्य के स्वरों पर विशेष विचार हमारे ''दुष्कृताय चरकाचार्यम्'' निवन्ध 'वैदिक सिद्धान्त मीमांसा' पृष्ठ १६०-१६२ तक देखिये। तथा ''वैदिक स्वरमीमांसा'' पृष्ठ ३७-३८।।

ष्ट्यक्षरैरुष्णिक् । ऋक्सर्वा॰ १।१२०।६॥

प्रयात्— ऋग्वेद १।१२० की छठी ऋचा ग्रक्षरसंख्या से उिष्णक् है।

४— सर्वानुक्रमणी के उक्त वचन की व्याख्या फरता हुआ षड्गुरुशिष्य स्पष्ट लिखता है—

'षष्ठच्यृगष्टाविशात्यक्षरसंख्ययोष्णिक्त्वं सम्पादनीयम्, न तु पादभेदात्।'

षड्गुरुशिष्य ने 'न तु पादभेदात्' = पादभेद-विभाग से नहीं लिखकर सारा विवाद ही मिटा दिया । पादबद्ध मन्त्रों में भी पादविभाग स्वीकार न करना ग्रतिमहत्त्वपूर्ण है ।

५—उपनिदातसूत्र सामवेद का है। सामवेद में सब ऋचार्ये हैं। पुन-रिप गाग्यें ने उपनिदातसूत्र में देव-आसुर ग्रादि छन्दों का वर्णन किया है। यदि सामवेदस्य ऋड्मन्त्रों में इन छन्दों का व्यापार न हो, तो इनका वर्णन करना व्यथं है। ग्रत: ग्राचार्य गार्ग्य सामवेदीय ऋड्मन्त्रों में इसकी व्यापार स्वीकार करते हैं, यह सर्वथा व्यक्त है।

६—इतना ही नहीं, गार्ग्य ने सामवेद पूर्वा० १।२।२।३ के भगो न चित्र मन्त्र का आसुरी-जगती छन्द स्पष्ट लिखा है। उसका सूत्र है—

भगो न चित्र (पू॰ ५।२।२।३) इति त्रिपदाऽऽसुरी जगती।
पृष्ठ १२।

ग्रासुरी गायत्री देखकर किसी को सन्देह न हो कि गाग्यं ने इसे पादबढ़ माना है ग्रथवा ग्रपादबढ़, इसलिए उसकी पादसंख्या त्रिपदा का भी साय ही उल्लेख कर दिया। त्रिपदा के साथ आसुरी जगती का निर्देश होने पर इस बात में कोई सन्देह ही नहीं रहता कि गाग्यं देव ग्रासुर छन्दों का साम-वेदस्थ ऋङ्मन्त्रों (पादबढ़ों) में प्रयोग साधु मानता है।

७ — निर्णय सागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित पिङ्गलसूत्र में किसी वेद-भाष्यकार भवदेव के कुछ मत टिप्पणियों में उद्धृत है। उनमें कई पादबद्ध == ऋङ्मन्त्रों के देव ग्रादि विभाग के छन्द लिखे हैं। यथा—

क्—साम्नी त्रिष्टुप्—महिराघो विश्वजन्यम् । पृष्ठ ६। ख—म्राची त्रिष्टुप्—ग्राग्नि नरो । पृष्ठ ६।

ये दोनों मन्त्र ऋमशः ऋग्वेद ६।४७।२४ तथा ७।१।१ में उपलब्ध होते हैं। ग्रतः इनकी पादबद्धता में कोई सन्देह नहीं। द—बहरसर्वानुकारणी में ग्रयवंश्व के शतश: पादबद्ध मन्त्रों के दैव आसुर ग्रादि विभाग के छन्दों का निर्देश किया है। कहीं-कहीं साथ में मन्त्रगत पादसंख्या का भी उल्लेख किया है। हम निदर्शनार्थ तीन-चार विशेष स्थल उपस्थित करते हैं—

क—ग्रथवं १६।६।१-४ मन्त्र के विषय में लिखा है— ग्रजैष्माद्या इत्येक।दशोषोदेवत्याः, प्रथमारचत्वारः प्राजापत्या-नुष्टुभः।

ग्रर्थात् —ग्रथर्व १६।६ सूक्त में ग्यारह मन्त्र हैं। उषा देवता है, ग्रीर ग्रारम्भ के चार मन्त्रों का प्राजापत्याऽनुष्टुप् छन्द है।

ल-ग्रयर्व ७।६७।५-७ के विषय में लिखा है-

यज्ञं यज्ञमिति त्रिपदाचीं भूरिग्गायत्री; एष ते यज्ञ इति त्रिपात् प्राजापत्या बृहती; वषड्ढुतेभ्य इति त्रिपदा साम्नी भूरिक् जगती।

ग्रणीत्—प्रथवं ७।६७ के यज्ञम् (५) मन्त्र का त्रिपदां ग्राचीं भुरिक् गायत्री छन्द है; एव ते यज्ञ (६) का त्रिपाद् प्राजापत्या बृहती; ग्रीर वषड्ढुतेभ्यः (७) का त्रिपदा साम्नी भुरिक् जगती।

ग- ग्रथर्व १८।४ के विषय में बृहत्सर्वानुक्रमणी में लिखा हैएकोननवितश्चेव यमेषु विहिता ऋचः ।
ग्रथात् - यमसुक्त में ८६ ऋचायें पढ़ी हैं।
पञ्चपटलिका ४।१७ में लिखा है-

एकषष्टिश्च षष्टिश्च सप्ततिस्त्र्यिकात् परः । एकोननवतिश्चेव यमेषु विहिता ऋचः ॥

प्रयात् — ग्रयर्व के १८ वें काण्ड के यमसूनतों में क्रमशः प्रथम में ६१, द्वितीय में ६०, तृतीय में ७३ ग्रीर चौथे में ८६ ऋचायें = पादबद्ध मन्त्र हैं।

हम इन चारों सूक्तों में पठित ऋ वाझों के उन कतिपय मन्त्रों का संकेत करते हैं, जिनमें बृहत्सर्वानुक्रमणीकार ने देव झादि विभाग के छन्दों का निर्देश किया है। यथा—

१— प्रयवं १८।१।८, १५ ग्रावीं पङ्क्ति । २— अथवं १८।२।२४ त्रिपदा समविवमा ग्रावीं गायत्री । <sup>र्ति</sup> ३— प्रथर्व १८।३।३६ **प्रासुरी ग्रन्**ष्ट्**प् ।** 

े ४— ,, १८।४।२७ याबुवी गायत्री । ः

५- ,, १दा४।६७ द्विपदा ग्राची ग्रमुष्टुंप् ।

६-- ,, १दा४।७१ द्यासुरी सनुब्दुप् ।

७- ,, १८।४।७२-७४ ब्रासुरी पङ्क्ति।

५- ,, १८।४।७५ ब्रासुरी गायत्री ।

६ - " १८।४।द१ प्राजापत्या धनुष्ट्य् ।

१०-,, १८।४। दर साम्नी बृहती।

११-,, १दा४।द४ साम्नी त्रिव्दुव् ।

१२-,, १८।४।८४ आसुरी बुहती।

इस से स्रब्द है कि बृहत्सर्वानुक्रमणीकार ने पादबद्ध ऋङ्मन्त्रों में पाद: से पूर्ववर्त्ती देव ग्रादि छन्दों का खुलकर प्रयोग किया है।

महत्त्वपूर्ण — अथर्ववेद के २० वें काण्ड के ऋषि, देवता, छन्द आद्य-लायनप्रोक्त सर्वानुक्रमणी के अनुसार लिखे गये हैं। ग्यारहवें पटल के आरम्भ में स्पष्ट लिखा है—

अथायवंणे विश्वतितमकाण्डस्य सूक्तसंख्या सम्प्रदायात् ऋषि-दैवतछन्दांस्यारवलायनानुक्रमानुसारेणानुक्रमिष्यामः खिलान् वर्जयित्वा

अर्थात् — अथर्ववेद के २० वें काण्ड के सूक्तों की मन्त्रसंख्या सम्प्रदाय (= गुक्परम्परा) के अनुसार, और ऋषि, देवता, छन्द आश्वलायन के अनुक्रम के अनुसार कहेंगे, खिलों को छोड़कर।

इसलिए बृहस्सर्वानुक्रमणी में २० वें काण्ड में जो भी छन्द लिखे गये हैं, वे सब ग्राश्वलायन के मतानुसार लिखे गये हैं, यह स्पष्ट है।

प्रथर्व २०।२।३,४ के विषय में निम्न लेख है—

इन्द्रो ब्रह्मा ग्राच्यु िष्णक् । देवो द्रविणोदा साम्नी त्रिष्ट्रप् ।

म्रर्थात् — 'इन्द्रो ब्रह्मा' मन्त्र का आर्ची उष्णिक्, भ्रौर 'देवो द्रविणोदा' का साम्नी त्रिष्टुप् छन्द है।

प्रयवं ० का यह सूक्त प्रयवा इसके मन्त्र ऋग्वेद की शाखल शाखा में उपलब्ध नहीं होते, प्राध्वलायन शाखा में प्रवध्य रहे होंगे । क्योंकि बृहत्स-र्वानुक्रमणीकार ने 'खिलों को छोड़कर समस्त काण्ड के मन्त्रों के ऋषि, देवता, छन्व ग्राध्वलायनशोकत प्रनुक्रम ग्रनुसार कहूंगा' ऐसी प्रतिज्ञा की है। प्रयवं ० का यह सुक्त खिल नहीं है, यह सर्व सम्मत सिद्धान्त है (खिलसूक्तों के तो ऋषि, देवता, छन्द लिखे ही नहीं गये)। इससे स्पष्ट है कि आचार्य ग्राइव-लायन भी ऋङ्मन्त्रों में 'पादः' से पूर्व वर्त्ती देव ग्रादि छन्दों का व्यापार युक्त मानते हैं।

इस प्रकार हमने पिद्भल के 'पाद:' अधिकार से पूर्ववर्ती देव ग्रांदि छन्दों के व्यापार-क्षेत्र की मीमौसा करके, ग्राचार्य शौनक, स्वामी दयानन्द सरस्वती, उपितदानसूत्रकार गार्ग्य, अथवंदेदीय बृहत्सर्वानुक्रमणीकार ग्रौर ग्राचार्य ग्राइवलायन के मतों ग्रौर प्रमाणों को उद्द्यूत करके बताया है कि देव ग्रांदि छन्दों का पादबद्ध ऋड मन्त्रों में भी व्यवहार होता है। पूर्वाचार्य ऐसा व्यवहार करते रहे हैं। बृहत्सर्वानुक्रमणीकार ने तो इनका व्यवहार ग्रत्यधिक किया है। ग्रब ग्रांत ग्रह्माय ग्रें 'छन्दोभेद के कारण' विषय पर लिखेंगे।।

## सप्तदश ऋध्याय

## छन्दोभेद के कारण

एक ही मन्त्र के समान ग्रानुपूर्वी ग्रीर वर्णाक्षरों के सवंया समान होने पर भी किसी ग्रन्थ में कोई छन्दोनाम लिखा होता है, ग्रीर किसी ग्रन्थ में कोई दूसरा। इस विप्रतिपत्ति से ब्युत्पन्तमित भी सन्देह में पड़ जाते हैं, साधारण जनों का तो कहना ही क्या ? इसलिये हम इस ग्रम्थाय में उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे, जिनके कारण वर्णाक्षर समान होने पर भी विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न छन्दों का उल्लेख मिलता है।

छन्दोभेद के कई कारण होते हैं। हम यहां चार प्रधान कारणों का वर्णन करते हैं। वे हैं—

१ - छन्दोनिर्णय की प्रक्रिया का भेद ।

२-मन्त्र-गणता के प्रकार का भेद।

३---मन्त्रगत पाढव्यवस्था का भेद ।

४-छन्दों के लक्षणों का भेद।

भ्रब हम ऋमशः एक-एक कारण की सोदाहरण व्याव्या करते हैं।

## १-प्रक्रियामेद से छन्दोमेद

हम पूर्व ग्रध्याय में सप्रमाण लिल चुके हैं कि पादबढ़ ऋड्मान्त्रों के छन्तों का निर्देश दो प्रकार से होता है—केवल ग्रक्षरगणना के ग्राधार पर, ग्रीर पादब्यवस्था के ग्राधार पर। इसलिये एक ही मन्त्र के छन्त्रोनिर्देश की इन प्रक्रियाओं के भेद से छन्दोभेद उत्पन्न होता है। यथा—

१-विद्वांसाविद् दुरः (ऋ॰ १।१२०।२) का छन्व शौनक ने ऋक्प्रातिशास्य १६।२० में प्रक्षरगणनानुसार मुरिग्गायत्री ही लिखा है। ऋक्सर्वानुक्रमणी के व्याख्याता षड्गुकशिष्य ने भी पृष्ठ ६१ पर अक्षरगणना-नुसार मृरिग्गायत्री ही लिखा है। परन्तु वह पृष्ठ ६३ पर पादव्यवस्थानुसार व्यूह से इसका 'उष्णिक्' छन्व लिखता है। कात्यायन ने ऋक्सर्वानुक्रमणी में इसका 'ककुप् उष्णिक्' छन्व माना है।

२—नदं व ओदतीनाम् (ऋ० दाइ६।२) तथा मंसीमहि त्वा (ऋ० १०।२६।४) के विषय में ग्राचार्यं शौनक ने लिखा है—-पादंरनुष्टभी विद्याद्भक्षक्षरैकिष्णहाविमे । ऋक्प्रा० १६।३२।।

ग्रयात्—[ उक्त दोनों मन्त्रों को ] पादन्यवस्या के ग्रनुसार 'अनुष्ट्रप्' छन्दवाला जानना चाहिये, ग्रीर ग्रक्षरगणनानुसार 'उष्णिक्छन्दस्क' हैं।

निदानसूत्रकार पतज्जलि ने नदं व ओदतीनाम् (साम पूर्णसंख्या १५१२) का 'उष्णिक् छन्द' लिखा है ।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि छन्दोनिर्देश की ग्रक्षर-गणना ग्रौर पाद-व्यवस्थारूपी दो प्रक्रियाग्रों के भेद से एक ही मन्त्र के छन्दोनिर्देश में महान् भेद हो जाता है।

## २-मन्त्रगणना के प्रकार-भेद से छन्दोभेद

वेद की ग्रानुपूर्वी ग्रौर वर्णाक्षर समान होने पर भी मन्त्रगणना के प्रकार में विभिन्नता होने पर छन्दोभेद हो जाता है। यथा—

१—ऋग्वेद में १४० ऋचाएँ ऐसी हैं, जिन्हें नैमित्तिक द्विपदा कहा जाता है। ये ऋचाएं यज्ञकाल में द्विपदां रूप से विनियुक्त होती हैं। ग्रतः इन मन्त्रों की संख्या १४० होती है, ग्रीर उस ग्रवस्था में इनका छन्व द्विपदा होता है। परन्तु ग्रव्ययनकाल में ग्रीर व्याख्याकाल में दो-दो ऋचाग्रों को मिलाकर एक ऋचा बनाई जाती है। तदनुसार १४० द्विपदायें ७० चतुष्पदा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार द्विपदापक्ष में उन का ग्रन्थ छन्द होता है, ग्रीर चतुष्पदापक्ष में ग्रन्थ।

१. ऋग्वेद की इन १४० नैमित्तिक द्विपदाओं और एतत्सम्बन्धी गणनाप्रकार को भले प्रकार न समभने के कारण वेन्द्रटमाधव, सत्यवत सामश्रमी,
मैकडानल, हरिप्रसाद वैदिकमुनि प्रभृति अनेकों विद्वानों ने ऋग्वेद की ऋग्गणना में भूलें की हैं। इसलिये उनकी की हुई ऋग्गणना भी परस्पर भिन्नभिन्न है। हमने नैमित्तिक द्विपदा ऋचाओं के गणना-प्रकार को भले प्रकार
समभा कर, और किस लेखक ने किस अंश में भूल की इसका दिग्दर्शन करा
कर ऋग्वेद की ऋचाओं की द्विपदापक्ष में १०४५२, और चतुष्पदापक्ष में
१०४६२ शुद्ध-ऋक्संख्या दर्शाई है। इसके परिज्ञान के लिए देखिये—'वैदिक
सिद्धान्त-मीमांसा' में हमारा 'ऋग्वेद की ऋक्संख्या' निवन्य (हिन्दी तथा
संस्कृत)।

ऋग्वेद का ११६५ सुक्त इसी प्रकार का है। इसके विषय में ऋक्सर्वा-नुक्रमणी का क्याख्याता षड्गुक्शिक्य लिखता है—

"ऋचोऽध्ययने त्वध्येतारो हो-हो द्विपदे एकैकामृचं कृत्वा समाम-नन्ति । "समामनन्तीति वचनात् शसनादौ न भवन्ति । तेन 'प्रवा न तायुम्" (ऋ॰ १।६५) इति हौपदिमिति शंसने दशर्चम्, श्रीसा-मध्ययने पञ्चत्वं भवति । सर्वा॰ टीका पृष्ठ ७१ ।

श्रथित — श्रध्ययनकाल में दो दो द्विपदाश्रों को एक ऋचा बनाकर पढ़ा जाना हैं। --- समामनित्त पद से स्पष्ट होता है कि शंसन (यज्ञ में) श्रादि में दो-दो को मिलाकर एक नहीं किया जाता। इसलिये 'प्रवा त तायुम्' (ऋ० १।६५) का सूक्त शंसन में = यज्ञगत उच्चारण में दश ऋचाश्रों-वाला होता है। श्रोर इन्हीं की श्रध्ययनकाल में पांच संख्या हो जाती है।

इससे स्पष्ट है कि पश्वा न तायुम् सूक्त में जब १० ऋचाएं मानी जायेंगी, तब इनका छन्द होगा द्विपदा। श्रीर जब ये दो-दो मिलाकर पाँच मानी जा येंगी, तब इन चतुरुपदाश्रों का एक छन्द होगा—पंक्ति।

२ — ऋग्वेद में असिक्न्यां यजमानो न होता (ऋ॰ ४।१७।१६) श्रादि कई एकपदा ऋचाएं पढ़ी हैं। इनका छन्द सर्वानुकमणी में एकपदा विराट् लिखा है।

त्राचार्य यास्क के मत में ऋग्वेद में केवल एक ही एकपदा ऋक् है। इसके विषय में ऋग्वप्रातिज्ञास्य में ज्ञौनक ने लिखा है—

> न दाशतय्येकपदा काचिदस्तीति वै यास्कः। अन्यत्र वैमद्याः सेका दिशनो मुखतो विराट् ॥ १७।४२ ॥

श्रर्थात्—यास्क के मत में वैमदी = भद्रं नो ग्रिप वातय मनःःः (ऋ० १०।२०।१) के ग्रतिरिक्त कोई एकपदा ऋग्वेदं में नहीं है। वहीं ग्रह्म अक्षरवाली विराद्छन्दस्का सुक्त में पठित है।

इसका भाव यह है कि 'भद्रं नो'इस एक ऋचा को छोड़कर अर्थ संब (ऋठें ४।१७।१५; ४।४१।२०; ५।४३।१६) एकपदा ऋचाएं अपने से पूर्ववर्त्ती ऋचाओं का अन्त्यावयव मानी जाती हैं। इस प्रकार जिंब उकत एकपदाएं स्वतन्त्ररूप से गिनी जायेंगी, तब इनका और इतसे पूर्ववर्त्ती मन्त्रों का और छन्द होगा। तथा जब यासक के मत में ये अपनी 'स्वतन्त्र सत्ता खोकर पूर्व ऋचा का अवयव बनेंगी, तब इनके छन्द का तो प्रका ही नहीं रहता। ही

पूर्वत्रतीं च रुष्या त्रिष्टुष् पञ्चयदा ऋह् बन जायेगी । उस अवस्था में इनकृष छन्द होगा पञ्चपदा ग्रतिजगतो ।

इन दो उदाहरणों से स्पब्ट है कि मन्त्रों के गणना-प्रकार के भेद से छन्दों में भी भेद हो जाता है।

# ३ - पादव्यवस्था के भेद से छन्दोभेद

ऋह मन्त्रों में पादन्यवस्या स्रयानुसार होती है। यह हम पूर्व 'छन्द:शास्त्रों की वेदार्थ में उपयोगिता' स्रव्याय में विस्तारपूर्वक दर्शा चुके हैं।
शबर स्वामी और कृपारिल भट्ट ने कहीं-कहीं पादन्यवस्था स्रयानुसार न मानकर वृत्त के स्रनुरोध से मानी है। हमने उनके द्वारा निविच्ट उदाहरणों में भी
स्रयानुसार पादन्यवस्या की उपपत्ति दर्शाकर उनके मत का प्रत्याख्यान भले
प्रकार कर दिया है। तदनुसार यह स्थित राद्धान्त है कि ऋड्मन्त्रों में पादज्यवस्या स्रयानुसार होती है।

ग्रयानुसार पादव्यवस्या मानने पर द्रव्हा ग्रयंवा व्याख्याता की ग्रयं-विवक्षा के भेद से पादव्यवस्था में भेद होना स्वाभाविक है। ग्रनेक मन्त्रों में ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि एक व्याख्याता किसी पद को पूर्व पाद का ग्रन्त्य पद माने, ग्रीर दूसरा उसी पद को दूसरे चरण का ग्रादि पद स्वी-कार करे। उस ग्रवस्था में पादाक्षरों के न्यूनाधिक होने से छन्दोभेद हो जाता है। हम यहाँ एक उदाहरण देकर विषय को स्पव्ह करते हैं—

ऋग्वेद १।१६।१ का मन्त्र है —

त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥

ग्राचार्य शौनक ग्रीर कात्यायन ने इस मन्त्र का 'वर्यमाना गायत्रो' छंद

माना हैं । तदनुसार उन्होंने त्वमग्ने यज्ञानाम् —होता विश्वेषां हितः

चरणविभाग स्वीकृत किये हैं । निदानसूत्रकार पतन्न्जलि ने इसके द्वितीय

पाव में पांच ग्रक्षर कहे हैं । तदनुसार इसके त्वमग्ने यज्ञानां होता —

विश्वेषां हितः इस प्रकार चरणविभाग होंगे । इस ग्रवस्था में इस मन्त्र का

छन्द होगा शङ्कुमती गायत्री, ग्रथवा पिपोलिकामध्या गायत्री ।

इस पर विशेष विवार हम पूर्व पृ० ७७-७८ पर कर चुके हैं। वहीं निवानसूत्र तथा उसके व्याख्याकार तातप्रसाव शास्त्री के उद्धरण लिख चुके हैं। पाठक उन्हें ग्रवश्य देखें।

### ४-- आचार्यों के लच्च गमेद से छन्दो-भेद

प्रायः सभी शास्त्रों में एक तत्त्व समान्हप से उपलब्ध होता है। वह है—
संज्ञाभेद धौर संज्ञीभेद। कहीं पर संज्ञी एक होने पर भी घ्राचार्य विभिन्न
संज्ञाध्रों का व्यवहार करते हैं। यथा व्याकरणशास्त्र में स्वरों की पाणिनि ने
अच् संज्ञा मानी है, तो फिट्सूत्रकार ने उसे ग्रष् नाम से स्मरण किया है।
पाणिनि किसी वर्ण के ध्रदर्शन के लिए लोप सज्ञा का व्यवहार करता है, तो
फिट्सूत्रकार स्पिग्। इसी प्रकार कई ऐसे भी स्थल होते हैं, जहाँ संज्ञी
भिन्न-भिन्न होते हैं, परन्तु संज्ञा एक जैसी होती है। यथा व्याकरणशास्त्र
में पाणिनि 'वृद्ध' संज्ञा का व्यवहार उन शब्दों के लिए करता है, जिनके आदि
में ग्रा ऐ ग्रौ वर्ण हो। पाणिनि से प्राचीन ग्राचार्य एक ग्रथवा उससे ग्राधिक
व्यवधानवाले ग्रपत्थों (सन्तानों) के लिये 'वृद्ध' शब्द का व्यवहार मानते हैं।
वही ग्रवस्था छन्दःशास्त्र में भी देखी जाती है। कहीं संज्ञी के समान होने पर
संज्ञाभेद उपलब्ध होता है, तो कहीं संज्ञी में भेद होने पर संज्ञा की समानता
दिखाई पड़ती है। यथा—

संज्ञी की समानता में संज्ञाभेद— (क) विज्ञल के मत में क्रमशः द+ १२ + द+ द इक्षरों के पादवाले छन्द का नाम न्यङ्कुसारिणी है; तो कौ खुकि के मत में स्कन्धोग्रीवी; ग्रोर शस्क के मत में उरो बृहती (द्र॰— पिङ्गलसूत्र ३।२८-३०)।

- (ख) पिड्गल के मत में ४+ ४+ ४+ ४+ ५ पादाक्षरवाले छन्द का पंदित का अवान्तर भेद पदपदित है,तो कात्यायन उसे गायत्री का प्रभेद मानता है।
- (ग) शौनक के मत में प्राव्य छन्दों के नाम मा,प्रमा,प्रतिमा, उपमा, समा हैं; तो निदानद्व के अनुसार उनके नाम कृति, प्रकृति, संकृति, अभिकृति, आकृति, आकृति; श्रीर उपनिदानद्व के अनुसार उक्ता, अत्युवता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा।
- (घ) पिङ्गल ने १२ + १२ + १२ अक्षरोंबाले छन्द का नाम महा-बृहती लिखा है; तो ताण्डच ने उसके लिए सतीबृहती शब्द का व्यवहार किया है; ध्रोर कात्यायन उसे ऊर्ध्वबृहती कहता है।
- (ङ) पिङ्गल भ्रादि भ्राचार्यों द्वारा निर्दिष्ट द्वितीय भ्रोर तृतीय सप्तक के जो नाम हैं, निदानसूत्र में उनके दूसरे ही नाम लिखे हैं।

संज्ञा की समानता में संज्ञीभेद-(क) पिङ्गल के मत में महावृहतो छन्द ३६ ग्रक्षरवाले बृहती छन्द का ग्रवान्तरभेद माना गया है, परन्तु ऋत्सर्वानुक्रमणी ग्रादि में ४४ ग्रक्षरवाले त्रिष्टुप् के ग्रवान्तरभेद का नाम है।

(ख) ताण्डच के मत में सतोबृहती छन्द ३६ ग्रक्षरवाले बृहती का ग्रवान्तरभेव है, तो कात्यायन ग्रादि ने यही नाम ४० ग्रक्षरवाले पंक्ति के ग्रवान्तरभेव का रखा है।

इस प्रकार के प्रनेकों उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं। ये सब संज्ञाभेड ग्रथवा संज्ञीभेद हमारे द्वारा पूर्व प्रघ्यायों में विस्तृत छन्दोलक्षण तथा उनके चित्रों से भली प्रकार प्रकट्ट हो जाते हैं। ग्रत: उनका यहाँ पुन-निर्देश नहीं किया। पाठक उनका इस दृष्टि से ग्रन्शीलन करें।

्र ग्रन्य दो कारण — छन्दोभेद होने के दो ग्रन्य कारण भी हैं — ब्यूह-कल्पना ग्रीर शाखान्तरों में सन्धि-नियमों की विभिन्नता ।

व्यूह— हम एक उदाहरण विद्वांसाविद दुरः (ऋ० १।१२०।२) का पूर्व लिख चुके हैं। उसका बिना व्यूहकल्पना के भुरिग्गायत्री छन्द होता है, तो व्यूहकल्पना से उसी का उष्णिक् छन्द बन जाता है।

सिन्धयों का वैचित्र्य — क्षेत्रसिन्ध (यण्सिन्ध ) ग्रीर ग्रिभिनिहित (पूर्वरूप) के नियम सब शाखाओं में समान नहीं हैं, ग्रत: उनकी विभिन्नता से एक दो ग्रथवा तीन ग्रक्षरों की न्यूनाधिकता होने से छन्दोभेद हो जाता है।

उपसंहार — छन्दोज्ञान के लिए इस प्रध्याय में निर्दिश्ट छन्दोभेद के कारणों पर विशेष ध्यान देना चाहिये। किसी भी ग्राचार्य द्वारा प्रतिपादित छन्दोनाम पर विचार करने से पूर्व निम्न बातों पर ध्यान देना ग्रावस्यक है—

- (१) किस ब्राचार्य ने किस शास्त्र को प्रमाण मानकर छन्दोनामों का निर्देश किया है।
- ें हैं। (२) एक बास्त्र का ग्राश्रयण लेने पर भी उसने ग्रक्षरगणनानुसार छन्दो-निर्देश किया है, ग्रथवा पादनियमों के ग्रनुसार ्।
- त (३) द्विपदा श्रीर एकपदा ऋचाश्रों में उसने द्विपदा मानकर छन्दो-निर्देश किया है, श्रथवा चतुष्पदा श्रीर एकपदा को पूर्व मन्त्र का श्रवयव मान कर किया है।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(४) एक ही शास्त्र को प्रमाण मानने पर भी कहीं उसने पूर्वेषा-मनुरोधत: न्याय के अनुसार अन्य लक्षणों के अनुसार तो छन्दोनिर्देश नहीं किया ?

इन सब बातों पर यथाशास्त्र गहराई से अनुशीलन करने पर ही वास्तव में जाना जा सकता है कि उक्त छन्दोनिर्देश शुद्ध है अथवा अशुद्ध । इसके विना किसी के लिए किसी प्रकार की सम्मति प्रकट करना, जहाँ अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना है, वहाँ उस आचार्य या लेखक के साथ भी अन्याय करना है।

इस प्रकार इस प्रध्याय में छन्दोभेद के कारणों पर संक्षेप से विचार किया गया है।।

# अष्टादश अध्याय

## ब्राह्मण श्रीत त्रीर सर्वानुक्रमणी के

### छन्दोनिर्देश की अयथार्थता तथा उसका कारण

प्रथमाध्याय के प्रन्त में हमने छन्द के जो लक्षण उद्घृत किए हैं, उनके ग्रनुसार छन्दोनिर्देश का प्रयोजन मन्त्रों वा क्लोकों के श्रक्षरपरिमाण का बोध कराना है। वैदिक छन्दों में चार-चार श्रक्षरों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, यह पूर्व प्रकरणों में निदिष्ट छन्दोब्याख्या से स्पष्ट है। श्रतः जहाँ मन्त्रों वा क्लोकों में एक वो श्रक्षरों की न्यूनाधिकता होती है, उसको दर्शान के लिए तत्तत् छन्दोनाम के साथ निचृद् भूरिक् श्रथवा विराट स्वराट विशेषणों का प्रयोग होता है। परन्तु मन्त्र के जिस छन्दोनाम से उस मन्त्र में श्रुत श्रक्षरों की वास्तिविक संख्या विदित न हो, श्रयांत् छन्दोनाम के श्रवण से जितने श्रक्षरों का बोध हो, उतने श्रक्षर उस मन्त्र में न हों, वह उस मन्त्र का वास्तिविक छन्दोनाम नहीं हो सकता। यह पूर्व विवेचना से स्पष्ट है।

१. वैदिक छन्दोमीमांसा के प्रथमाध्याय के धन्त में (पृष्ठ १०)

२. यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः । ऋक्सर्वा० परि० २१६, छन्दोऽश्नर-संस्थावच्छेदकरमुच्यते । अथर्व० बृहत्सर्वा० पृष्ठ १।

३. द्रष्टव्य-वैदिकछन्दोमीमांसा का ग्रघ्याय ६ (पृष्ठ ६२,६५) ।

४. यनेक याचारों का मत है कि एक दो यक्षरों की न्यूनाधिकता मन्त्रों में ही सम्भव है— लोकिक काव्य में इनका सम्भव नहीं है । 'स्वराडादीनां श्रृतावेव सम्भव:, न काव्ये इति' (यभिनवगुप्त, भरतनाटच भाग २, पृष्ठ २४४)। जानाश्रयी छन्दोविचितिकार का मत है कि एक दो यक्षरों की न्यूना-धिकता लौकिक काव्यों में भी हो सकती है। उसने निचृत्, विराट् यादि के लौकिक काव्यों से उदाहरण भी दर्शाए हैं। इस विषय की विश्वद मीमांसा हमने वैदिक छन्दोमीमांसा के य० १५ में की है।

४. ऊनाधिकेनैकेन निचृद्मुरिजी, द्वाम्यां विराट्स्वराजी । पिङ्गलसूत्र ३। ५९,६०॥ द्रष्ट्रच्य-वैदिक छन्दोमीमांसा ग्रद्याय ७ (पृष्ठ १०१-१०३)।

वैदिक मन्त्रों के छन्दोज्ञान के लिए अनेक आचार्यों ने अनुक्रमणीसंज्ञक प्रन्यों का प्रवचन किया है। इन प्रन्यों का मुख्य आबार ब्राह्मणप्रन्य और श्रोतसूत्र हैं। ब्राह्मणप्रन्थों और श्रोतसूत्रों में याज्ञिक विनियोग के प्रसङ्ग से स्थान-स्थान पर मन्त्रों के छन्दों का निर्देश उपलब्द होता है। यया—

१' · · · यो व्यतींरफणायत्' इति प्रज्ञाता अनुष्टुपः शंसित । ए॰ ज्ञा० ४।४।।

२ - 'चित्रं देवानामुदगादनी कम्' इति त्रैष्टुभम् ...। ए० ना० ४। ह।।

३—'नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षस'इति जागतम् "।ऐ० बा० ४।६।।

४- 'इन्द्र ऋतुं न ग्राभर' इत्यैन्द्रं प्रगाथं शंसति । ऐ॰ बा॰ ४।१०।।

५ — 'उषो भद्रे भिः' इत्यानुष्टुभम् । श्राद्य व श्रीत ४।१४।।

६—'प्रत्यु ग्रदिश सह वामेन' इति बाहंतम् । म्राध्व० श्रोत ४।१४।।

इसी प्रकार थ्रन्य ब्राह्मणप्रन्थों थ्रीर श्रीतसूत्रों में भी छन्दोनिर्देश द्वारा तत्तत् कर्म में मन्त्रों का विनियोग दर्शाया है।

### ब्राह्मण त्रादि निर्दिष्ट छन्दों का वहुत्र असामञ्जस्य

ं ब्राह्मणग्रन्थों, श्रोतसूत्रों ग्रीर ग्रनुक्षप्रणियों में मन्त्रों के जिन छन्दों का निर्देश किया गया है, उनमें से ग्रनेक छन्दों का मन्त्रों की वास्तविक ग्रक्षर-संख्या के साथ सामञ्जस्य उपलब्ध नहीं होता। ग्राथीत् इन ग्रन्थों में निविष्ट छन्दोनाम के श्रवण से जितने ग्रक्षरों का बोध होता है, मन्त्र में उतने ग्रक्षर नहीं होते।

ब्यूह ग्रादि की कल्पना—उक्त ग्रसामञ्जस्य को दूर करने के लिये छन्दः-शास्त्रकारों ने ब्यूह तथा इय-उव भाव की कल्पना की । परन्तु इस कल्पना को स्वीकार कर लेने पर भी उक्त ग्रसामञ्जस्य पूर्णतया दूर महीं होता। शतशः मन्त्रों के छन्दोनिर्देश ऐसे रह जाते हैं, जिनमें ब्यूह ग्रादि की कल्पना कर लेने पर भी न्यूनाक्षरों की पूर्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, शतशः ऐसे भी मन्त्र हैं, जिसमें ब्यूह ग्रयवा इय-उव भाव-योग्य कोई वर्ण ही नहीं होता। उनके ग्रक्षरों की पूर्ति की तो कर्यंचित् सम्भावना ही नहीं हो सकती।

१. ब्रूह तथा इय-उन भाव की कलाना क्यों की जाती है, ग्रीर कहां पर इनकी कल्पना की जाती है ग्रीर कहां पर नहीं, इन विषाों की मीमांसा के कुलिये इस ग्रन्थ का ७ वां ग्रन्थाय पृष्ठ (१०७-१११) देखना चाहिये ।

जिज्ञासा—ऐसी ग्रवस्था में प्रक्त उत्पन्न होता है कि बाह्मणग्रन्थों, श्रीतसूत्रों ग्रीर ग्रनुक्रमणियों के प्रवक्ताग्रों ने तत्तत् मन्त्रों के साथ ऐसे छन्दो-नामों का निर्देश ही क्यों किया ?

समाधान—इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये ही हमारा अगला प्रयास है।

स्रव हम इस विषय को स्पष्ट करने के लिये ब्राह्मणग्रन्थों, श्रीतसूत्रों तथा सर्वानुक्रमणियों के कतिपय ऐसे वचन उद्धृत करते हैं, जिनसे उक्त ग्रन्थों के छन्वोनिर्देश सौर उन मन्त्रों की प्रक्षरसंख्या में परस्पर विद्यमान असामञ्जस्य भले प्रकार स्पष्ट हो जाए।

ब्राह्मणगत छन्दोनिर्देश का असामञ्जस्य — ब्राह्मणग्रन्थों में निर्िकट छन्द वास्तविकता से बहुत दूर हैं। इसका स्पष्टीकरण करने के लिसे हम तीन उदाहरण उपस्थित करते हैं—

क— २१ ग्रक्षरों की श्रनुष्टुप्-ऐतरेय बाह्मण ६।३६ में लिखा है— 'सुतासो मधुमत्तमाः' इति पावमानीः शंसति ....ता श्रनुष्टुभो भवन्ति'।

ग्रर्थात् — 'सुतासो मचुमत्तमाः' (ऋ॰ ६।१०१।४) आदि पवमान देवता-वाली ऋचाग्रों का शंसन करता है। ' ---- वे ग्रनुष्टुप् [छन्दवाली] होती हैं।

इस वचन में जिन पावमानी श्रनुष्टुप्छन्दस्क ऋचाओं का संकेत है, उनमें दसवीं ऋचा इस प्रकार है—

१. यज्ञ-प्रकरण में 'शंसित' ग्रीर 'स्तीत' किया का प्राय: निर्देश मिलता है। इसी प्रकार शस्त्र ग्रीर स्तोत्र शब्दों का भी व्यवहार देखा जाता है। इनका भेद इस प्रकार जानना चाहिये—

शस्त्र अथवा शंसन—गानरहित मन्त्र द्वारा देवता के गुणों का वर्णन करना।

स्तोत्र अथवा स्तवन—गानसहित मन्त्र द्वारा देवता के गुणों का वर्णन करना।

(भ्रश्गीतन्मत्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिधानं शस्त्रम्; प्रगीतमस्त्रसाध्यगुणि-निष्ठगुणाभिधानं स्तोत्रम् ) ।

छन्दःपरिवर्तन की सोमा—वैदिक छन्दःशास्त्र का सिद्धान्त है कि अनुष्टुप् में ३२ अक्षर होते हैं। बाह्मणग्रन्थों और छन्दःशास्त्र के प्रवक्ताओं का कथन है कि छन्दों में दो अक्षरों तक न्यूनता वा अधिकता होने पर छन्द परिवर्तित नहीं होता। अतः दो से अधिक अक्षरों की न्यूनता अथवा अधिकता में छन्द अवश्य बदल जाता है, यह स्पष्ट है। इस नियम के अनुसार सोमाः पवन्तः मंत्र में २६ अक्षर (३ अक्षर न्यून) होने से इसका अनुष्टुप् छन्द नहीं हो सकता। उसे एकाक्षर-अधिक "उष्णक्" मानना होगा।

यि कहा जाए कि किसी छन्द: शास्त्र-प्रवक्ता ने द+द+द+१। पादाक्षरों का कोई उष्णिक् छन्द नहीं दर्शाया, तो यह कहना भी व्यर्थ है। लक्षणकारों को लक्ष्य के अनुसार लक्षण बनाने पड़ते हैं। इसलिये यिद वेद में द+द+द+१=२६ प्रक्षरों का कोई उष्णिक् है, तो शास्त्रकारों को उसका प्रतिपादन करना हो पड़ेगा। चाहे वे उसका प्रतिपादन साक्षात्रक्ष में करें, चाहे पाणिनीय शास्त्र के व्यत्ययो बहुलम्² (प्रष्टा० ३।१।६५) के समान प्रसाक्षात्रक्ष में। वस्तुस्थित तो यह है कि छन्द:शास्त्रकारों ने एकस्मिन् पञ्चके छन्द: शङ्क मती सामान्य नियम द्वारा उक्त मन्त्र में विद्यमान शङ्कमती उष्णिक् छन्द का साक्षात् विघान किया है। प्रथवा उत्तरार्थ को १३ प्रक्षर का एक पाद मानकर इसका छन्द भृरिक् परोष्णिक् होगा।

यि कोई कहे कि सोमाः पवन्तः मंत्र में इन्दवोऽस्मभ्यं में ब्यूह(सन्धि-विच्छेद) से एकाक्षर की वृद्धि हो जायेगी, उस श्रवस्था में इसका श्रनुष्टुप् छन्व उपपन्न हो सकता है। इसलिये हम एक ऐसा उवाहरण प्रस्तुत करते हैं, जहां ब्यूह वा इय उव भाव की कल्पना करने पर भी श्रक्षरसंख्या की पूर्ति नहीं होती।

१. न वा एकाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति, न द्वाभ्याम् । ताण्ड्य१२।१३।१७; न ह्योकाक्षरेणान्यच्छन्दो भवति, न द्वाभ्याम् । कौ० का० २७।१॥

२. पाणिनि के इस सूत्र का वास्तविक रहस्यं समभने के लिये हमारे 'बैदिकस्वरमीमांसा' ग्रन्थ की नवम ग्रध्याय देखंनी चाहिये।

३. पिङ्गलसूत्र इश्रिशा इसी प्रकार धन्याचार्यों ने भी माना है।

ख — २७ ग्रक्षरों को ग्रनुष्ट्रप्—ऐतरेय बाह्मण ४।४ में लिखा है — प्र प्र वस्त्रिष्टुभिषम्, ग्रचंत प्राचंत यो व्यतीरफणायद् इति प्रज्ञाता अनुष्ट्भः शंसति ।

ग्रवात् — प्र प्र वस्त्रिष्टु भिषम् (ऋ॰ द।६९।१); ग्रचंत प्राचंत (द।६९।द); यो व्यतींरफणायत् (द।६९।१३) प्रतीकवाले प्रसिद्ध ध्रनु-ष्टुप्छन्वस्क तृचों का शंसन करे।

इसमें प्रथम तृच का द्वितीय मंत्र इस प्रकार है -

नदं व ग्रोदतीनां (१) नदं योयुवतीनाम् (२)। पति वो अध्न्यानां (३) धेनूनामिषुध्यसि (४)।।

इस ऋचा में क्रमशः ७ + ० + ६ + ७ ग्रक्षरों के चार पाद हैं, ग्रणीत् इसमें केवल २७ ग्रक्षर हैं। ग्रनुष्टुप में ३२ ग्रक्षर होने चाहियें। यहाँ पांच ग्रक्षरों की न्यूनता है, ग्रणीत् न्यूनातिन्यून ३० संख्या से भी तीन ग्रक्षर न्यून हैं। ग्रतः इसका त्रिष्टुप् छन्द कर्याचिद् उपपन्न नहीं हो सकता (विशेष ग्रामे देखें)।

व्यूह ग्रादि भी सहायक नहीं —यह ऐसा मन्त्र है कि इसमें व्यूह प्रादि द्वारा ग्रक्षरसंख्या बढ़ाकर भी किती प्रकार अनुष्ठुण् छन्द नहीं माना जा सकता। क्योंकि इस ऋवा में कोई सन्वि ही नहीं। इसलिये व्यूह (=सन्धि-विच्छेद) की प्राप्ति ही शश्युङ्गवत् ग्रसम्भव है। हां, कतियय ग्रावायों के मतानुसार ग्राटन्यानां ग्रीर इषुष्यित पदों में कथंचित् इयभाव द्वारा ग्राटन-यानां —इषुध्यिति की कल्पना करके वो ग्रक्षर बढ़ाये जा सकते हैं। पुनरिष ग्रक्षरसंख्या २६ ही होती है। पूर्वनिद्धित नियम के श्रनुसार ३० अक्षर से न्यून का ग्रनुष्टुण् छन्द नहीं हो सकता।

१. तीन ऋ वाग्रों के समूह को 'तृच' कहते हैं।

२. ग्रनेक ग्राचार्य ऐसे स्थानों पर इय-उवभाव की कलाना नहीं करते। इसके लिए इस ग्रन्थ का 'व्यूह तथा इय उव-भाव प्रकल्पना' प्रकरण (पृ० १०७-१११) देखना चाहिये।

३. शौनक ने ऋक्त्रातिशाख्य १६।३२ में ऋ० १०।२६।४ का पादानुसार अनुष्टुप् छन्द दर्शाया है। परन्तु इस मन्त्र में भी केवल १७ अक्षर हैं, और केवन 'चाधवम्' एक ऐनी सन्धि है, जिसका ब्यूह करने पर एकाक्षर की. वृद्धि हो सकती है। इय उन भाव करने योग्य कोई य-व नहीं हैं। अतः अ यहां सवृद्धिक ३८ अक्षर के मन्त्र का अनुष्टुप् छन्द लिखना अयुक्त है।

ग—३६ ग्रक्षर की त्रिष्टुप्—ऋग्वेद १।१६।५ में एक मन्त्र है— क्रीडन् नो रहम ग्राभुवः (१) संभस्मना वायुना वेविदानः (२)। ता ग्रस्य सन् धृषजो न तिग्माः(३)सुशंसिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः (४)।।

इस ऋचा में क्रमशः प + ११ + १० + १० ग्रक्षरों के चार पाव हैं, ग्रयात् ३६ ग्रक्षर हैं। त्रिष्टुप् में ४४ ग्रक्षर होने चाहिएं। ऋक्प्रातिशास्य १६।६६ की ग्यास्या में उच्वट ने इस पांच ग्रक्षर ग्यून ऋचा का भी त्रिष्टुप् छन्द माना है। उच्वट ने इस कल्पना के लिए जो प्राचीन वचन उद्धृत किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है—

बहूना अपि ता ज्ञेयास्त्रिष्टुभो ब्राह्मणं तथा।

श्रर्थात् — ब्राह्मणवचन के अनुसार बहुत श्रक्षरों से न्यून ऋचा को भी त्रिब्दुप् मानना चाहिये।

इस अभिप्राय का ब्राह्मण-वचन अभी तक हमारी दृष्टि में नहीं आया। परन्तु उच्चट द्वारा उद्धृत वचन से यह स्पष्ट है कि इस पाँच अक्षर न्यून (३६ अक्षरों की) ऋचा का किसी ब्राह्मण में त्रिष्टुप् छन्द माना गया था।

व्यूह आदि की अगिति—यह ऋचा भी ऐसी है कि इसमें ब्यूह की कही सम्भावना भी नहीं हो सकती। किंद कर्यचित् वक्ष्यः में इय-भाव की कल्पना भी करें, तब भी चालीस अक्षर ही होंगे। ग्रतः मुख्य त्रिष्टुप् छन्द से चार श्रक्षर न्यून, ग्रीर ४१ इक्षर के काल्पनिक विराङ्ख्प त्रिष्टुप्भेद से भी एक श्रक्षर न्यून ही रहता है।

ख और ग भाग में उद्भृत मन्त्र के छन्दों की मीमांसा हम आगे विस्तार से करेंगे । यहां संकेत-मात्र किया है ।

उपर्युक्त विवेचना से हस्तामलकवत् स्पष्ट है कि ब्राह्मण-प्रवक्ता का २६ तथा २७ ग्रक्षरोंवाले मन्त्र के लिए ग्रनुष्टुप् छन्द का, ग्रीर ३६ ग्रक्षरवाले मन्त्र के लिए त्रिष्टुप् छन्द का व्यवहार गौण ग्रथवा काल्पनिक ही कहा जा सकता है। इन्हें तत्तत् मन्त्रों का वास्तविक छन्द किसी ग्रवस्था में नहीं माना जा सकता।

श्वीतसूत्रगत छन्दोनिर्देश का असामञ्जस्य-श्रीतसूत्रों में जो छन्दो-निर्देश उपलब्ध होता है, वह भी ग्रनेक स्थानों पर वास्तविकता से बहुत दूर है है या

र् आञ्चलायन श्रीत ४।१५ में लिखा है— अगन्म महातारिष्मेळे द्यावापृथिवी इति जागतम् । श्रयांत् — ग्रगन्म महा (ऋ० ७।१२।१), ग्रतारिष्म (ऋ० ७।७३।१); तथा ईळे द्यावापृथियो (ऋ० १।११२।१) प्रतीकवाले सुकतों का जगती छन्द है।

इस निर्देश के ग्रनुसार ईळे द्यावापृथिवी (१।११२) के सभी मन्त्रों का जगती छन्द कहा है। परन्तु इस सूक्त का दशम मन्त्र इस प्रकार है— याभिविश्पलां घनसामथर्व्यं (१) सहस्रमीह् ल ग्राजाविजन्वतम् (२)। याभिवंशमश्ब्यं प्रेणिमावतं (६) ताभिक्ष षु ऊतिभिरश्विना गतम् (४)।।

इसमें ११+११+११+१२=४५ ग्रक्षर हैं। पैतालीस ग्रक्षर का मुिरक् त्रिष्ट्रप् होता है। यहां तीन ग्रक्षरों की न्यूनता होने से पूर्वनिर्विष्ट नियम के ग्रनुसार इसे जगती नहीं कहा जा सकता। ग्रतः श्रीतसूत्रकार का इसे जगती कहना (प्रकरणानुरोध से) गौण ही है।

व्यह ग्रादि से पूरित ग्रक्षरसंख्यानुसारी छन्द गौण—जिस मन्त्र में निहिन्द छन्द की प्रक्षरसंख्या पूर्णं न हो, उसकी पूर्ति के लिए छन्दःशास्त्रकार ज्यूह तथा तथा इय-उव भाव की कल्यना का विधान करते हैं। परन्तु इनके द्वारा अक्षरसंख्या की पूर्ति करके जिस छन्द की उपपत्ति की जाती है, वह छन्द बस्तुतः गौण होता है, मुख्य नहीं माना जाता। ग्रतएव व्यूह ग्रादि की कल्यना सर्वत्र नहीं की जाती। केवल वहीं की जाती है, जहां ग्रक्षरसंख्या न्यून हो। यदि व्यूह ग्रादि से बढ़ाई गई ग्रक्षरसंख्या वास्तविक मानी जाये, तो उसका सर्वत्र प्रयोग होना चाहिए।

व्याकरणशास्त्र में भी कई नियम हैं, जो केवल इष्टिसिद्धिमात्र के लिए कल्पित कर लिए गये हैं। यथा—

> योगविभागादिष्टसिद्धिः । ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र ।

प्रयात् — पाणिनीय सूत्रों के योगविभाग प्रयवा ज्ञापक से केवल इष्ट्रें प्रयोंगों की सिद्धि कर लेनी चाहिये। उनका सर्वत्र प्राश्रयण नहीं करना चाहिए। प्रयात् योगविभाग ग्रोर ज्ञापक ग्रावि गौण नियम है।

इसी प्रकार छन्द:शास्त्र में व्यूह ग्रादि की स्थिति है। इनके द्वारा तेर्रें ब्राह्मण ग्रादि में उक्त छन्दोनाम की सिद्धिमात्र की जाती है। इनके द्वारा परिक्षित ग्रक्षर न सर्वत्र श्रक्षरगणना में गिने जाते हैं, न इनका उच्चारण ही हैं होता है।। ग्रत: व्यह ग्रादि द्वारा उपपादित छन्द वस्तुत: गौण छन्द ही हैं। मुख्य छन्द तो वही कहा जा सकता है. जिसके नाम-श्रवण से मन्त्र वा क्लोक कर्मास्तविक प्रक्षरसंख्या का बोध हो।

श्रीतसूत्र श्रीर सर्वानुक्रमणी में विरोध — यद्या सर्वानुक्रमसूत्रकारों ने यज्ञकार्य की सिद्धि के लिए ही वेद के ऋषि देवता श्रीर छन्दों का विधान किया है, श्रीर इसी कारण उन्होंने बाह्मण ग्रीर श्रीतसूत्रों का प्राय: श्रनुसरण किया है, परन्तु कई स्थल ऐसे भी हैं, जिनमें परस्पर विरोध भी उपलब्ध होता है। यथा—

ग्राद्यलायन के पूर्व उद्घृत बचन के ग्रनुसार ऋग्वेद ७।१२,७३ सुक्त जगती छन्दवाले हैं। परन्तु कात्यायन सर्वानुक्रमणी में इनका त्रिष्टुप् छन्द माना है । यहाँ दोनों का विरोध प्रत्यक्ष है। वस्तुतः कात्यायन का इन सूत्रों का त्रिष्टुप् छन्द मानना सत्य के अधिक निकट है।

न जागती, न त्रैष्टुमी—ऋग्वेद ७।१२ का छन्द आद्यलायन के मत में जगती है, और कास्यायन के मत में त्रिष्टुप्, यह पूर्व कह चुके। परन्तु इसी सुक्त की तीसरी ऋचा ऐसी है, जिसका त्रिष्टुप् छन्द ही उपपन्न नहीं हो सकता, जगती की कथा तो बहुत दूर की बात है। ऋक् इस प्रकार हैं— त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने (१) त्वां वर्धन्ति मतिभिर्वसिष्ठाः (२)। त्वे वसु सुषणनानि सन्तु (३) यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः (४)।।

इन चारों पावों में दस-दस ग्रक्षर हैं। ग्रत: यह ४० शक्षरों के कारण पङ्क्ति छन्दवाली है। इसमें क्षेत्र ग्रादि सन्धि का सर्वया ग्रभाव होने से ब्यूह द्वारा ग्रक्षरवृद्धि का भी संभव नहीं। ग्रत: इसका त्रिष्टुप् छन्द ही उपपन्न नहीं होता। तब इसका जगती छन्द मानना सर्वया चिन्त्य है।

इस विवेचना से स्पब्ट है कि श्रौतसूत्रकार द्वारा निर्विष्ट अनेक छन्द वास्तविकता से बहुत दूर हैं।

१. देखिए—इन्हीं सूक्तों के सूत्र,तथा'ग्रनादेशे इन्द्रो देवता, त्रिष्टुप् छन्दः'
परिभाषासूत्र ।

२. सायण ने ऋ० १।५० के आरम्भ में आश्वलायन का 'सर्वाः ककुभः

क्षिमं मंहिष्ठायोदप्रुतः (६।१) वचन उद्धृत किया है । तदनुसार ऋ० १।५७

तथा १०।६८ का ककुप् छन्द है । हमारे पास सम्प्रति श्रोत प्रन्थ नहीं है ।

प्रतः इसकी विशेष विवेचना करने में असमर्थ हैं । छन्दःशास्त्रों के अनुसार

'ककुप्' उष्णिक् का भेद है । कात्यायन ने इनके क्रमशः जगती और त्रिटुप्

छन्द माने हैं ।

सर्वानुक्रमणीनिदिष्ट छन्दों का ग्रसामञ्जस्य—कात्यायन की ऋक्सर्वानु-क्रमणी में भी शतश: मन्त्रों के ऐसे छन्द निर्दिष्ट हैं, जो उनके वास्तविक छन्द नहीं हैं। यथा—

क—ऋग्वेद १।१२० का दूसरा मन्त्र है— विद्वांसाविद् दुर: पृच्छेद् (१) भ्रविद्वान् इत्थापरो भ्रचेताः (२)। नु चिन्नु मर्ते भ्रकौ (३)॥

इस मन्त्र में द + १० + ७ = २५ प्रक्षर हैं। कात्यायन ने इसका ककुप् छन्द लिखा है। कात्यायन के मतानुसार ककुप् उष्णिक् का भेद है। उष्णिक् २८ प्रक्षरों का होता है। यदि इसमें २६ प्रक्षर होते, तो यह विराट् उष्णिक् माना जा सकता था। छन्द:क्षास्त्र के नियमानुसार २५ प्रक्षर होने से इसका छन्द भुरिग्गायत्री होगा, उष्णिक् नहीं। ज्यान रहे कि इसमें कोई ज्यूहनीय सन्त्र भी नहीं है। इसलिए यह भुरिग्गायत्री ही है, उष्णिक् नहीं। शौनक ने तो इसी मन्त्र को लक्ष्य में रखकर एक विशिष्ट प्रकार की भुरिग्-गायत्री का लक्षण लिखा है —

ग्रष्टको दशकः सप्ती विद्वांसाविति सा भुरिक ।। १६।२०।। ग्रर्थात् क्रमशः म् १० +७ (=२४) ग्रक्षरों से युक्त 'विद्वांसाविद्' ऋचा का भुरिरगायत्री छन्द है।

ऐसा ही वेड्कट माधव ने भी माना है। वह लिखता है— 'विद्वांसाविद् दुर: पृच्छेद्'गायत्री सा भुरिक् स्मता।

छन्दोऽनु० पृष्ठ ३० ।

ख-ऋग्वेद ८।४८ का दसवां मन्त्र हे-

ऋदूदरेण सख्या सचेय (१) यो मा न रिष्येद्धयँश्व पीतः (२) । अयं यः सोमो न्यधाय्यस्मे (३) तस्मा इन्द्रं प्रति रमेम्यायुः (४) ॥

इस ऋचा में कमज्ञ: १०+१०+६+१०=३६ ग्रक्षर हैं। कात्यायन ने इसका त्रिष्टप् छन्द लिखा है। त्रिष्टुप् में ४४ ग्रक्षर होते हैं। न्यूनातिन्यून

१. का राधद् .....द्वितीया ककुप् ... । सर्वी० १।१२०।।

२. द्वितीयमुष्णिक्, त्रिपदान्त्यो द्वादशकः । ---- मध्यश्चेत् ककुप् । सर्वा० ४।१ — ३।।

३. इस मन्त्र के विषय में सर्वानुक्रमणी के व्याख्याता षड्गुक्शिष्य ने जो कुछ लिखा है, उस पर विशेष विचार ग्रागे किया जाएगा।

४ देखो — इसी सुक्त का सूत्र, तथा ध्रानादेश इन्द्रो देवता, त्रिष्टुप् छन्दः' परिभाषा सूत्र।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

४२ अक्षर तो अवस्य होने चाहिएँ, परन्तु मन्त्र में हैं केवल ३६ अक्षर । भला पांच अक्षर न्यून मन्त्र का त्रिष्टुप् छन्द कसे हो सकता है ?

कात्यायन का स्ववचन-विरोध — ग्राचार्य कात्यायन ने एक नियम लिखा है —

पञ्चमं पंक्तिः पञ्चपदा । स्रथ चतुष्पदा । विराड् दशकैः । ऋक्सर्वा० परि० ६।१—३ ।।

ग्रर्थात् — पञ्चम पंक्ति छन्द पांच पाद का होता है। ग्रब चतुष्पदा पंक्ति का वर्णन करते हैं — दस-दस ग्रक्षरों के पादवाली 'विराट् पंक्ति' कहाती है। इस लक्षण के ग्रनुसार १० + १० + ६ + १० + (= ३६) पादाक्षरवाले उक्त मन्त्र का निचृद् विराट् पिड्क छन्द होना चाहिये, न कि त्रिब्टुप्।

प्रकरण का अनुरोध अनैकान्तिक — यदि यह कहा जाए कि त्रिब्दुप् का प्रकरण होने से इस ३६ अक्षरों के मन्त्र में ब्यूह द्वारा शेव अक्षरों की पूर्त कर ली जाएगी, सो यह कथन भी अनैकान्तिक है। छन्द:शास्त्रकारों का सर्व-सम्मत नियम इतना ही है कि जिस मन्त्र में दो अक्षर न्यून हों, उसमें प्रकरणा न्यूसारी विराद् अथवा स्वराद् माना जाता हैं। तदनुसार यदि इस मन्त्र में ४२ अक्षर होते, तो यह प्रकरण के अनुरोध से विराद् त्रिब्दुप् माना जा सकता था। चार-चार पांच-पांच अक्षरों की न्यूनता में भी प्रकरण के अनुरोध से प्राकरणिक छन्द की कल्पना करना नियमविकद्ध है।

इतना ही नहीं, कात्यायनीय छन्द किन्हीं निश्चित नियमों पर भी आधृत नहीं हैं। यदि वे वस्तुर्तः किन्हीं नियत सिद्धान्तों पर आधृत होते, तो इसी सूक्त की भवीं ऋचा में ४६ प्रक्षर होने से उसका प्रकरणानृसारी 'स्वराट् जिब्दुप्' छन्द लिखना चाहिए था, परन्तु लिखा है जगती। अतः जब कात्यायन स्वयं प्राकरणिक छन्द की सम्यग् उपपत्ति होने पर भी प्रकरण की उपेक्षा करता है, तब उसके छन्दों की सिद्धि के लिए प्रकरण की दुहाई देना सर्वथा चिन्त्य है।

ऋवप्रातिशाख्य निर्दिष्ट छन्दों का ग्रसामञ्जस्य-शौनक ने ऋव-प्रातिशाख्य में ऋवछन्दों के लक्षण ग्रीर उदाहरण विस्तार से दर्शाए हैं। उनमें शौनक ने भी ग्रनेक स्थानों पर ऐसे छन्दों का उल्लेख किया है, जो उनके वास्तविक छन्दों से दूर का भी संम्बन्ध नहीं रखते। यथा—

१. विराजस्तूत्तरस्याहुर्द्धाभ्यां या विषये स्थिता: । स्वराज एवं पूर्वस्य या: काइचैयं गता ऋवः ॥ ऋवप्राति ० १७।३॥

इस पर उन्वट लिखता है—यथा षड्विशत्यक्षरा ऋचो गायत्रीप्राये [सूक्ते] स्वराजो गायत्र्यो भवन्ति, उष्णिक्ष्राये विराज उष्णिहो भवन्ति।

शौनक ने 'विराड्रूपा त्रिष्टुप्' का लक्षण इस प्रकार दर्शाया है— त्रयक्ष्वेकादशाक्षरा एकक्ष्वाष्टाक्षरः परः। विराड्रूपा ह नामेषा त्रिष्टुम्नाक्षरसम्पदा।।१६।६६।।

ग्रर्थात्— जिसके तीन पादों में ग्यारह-ग्यारह ग्रक्षर हों, ग्रीर एक पाद में ग्राठ ग्रक्षर (११+११+११+=४१) हों, वह 'विराङ्ख्पा त्रिष्टुप्' कहाती है।

इस लक्षण का शौनक ने स्वयं कोई उदाहरण नहीं दिया। उठवट ने उक्त सूत्र की व्याख्या में कीडस्तो रश्म आभुव: (ऋ० ४।१६।५) का मन्त्र उद्धृत किया है। तदनुसार इस मन्त्र में ४१ ग्रक्षर होने चाहिएं, पर हैं ३६ हो।

प्रथम तो ४१ प्रक्षरवाले भृरिक् पङ्क्ति का विराङ्ख्पा त्रिष्टुप् नाम रखना ही चिन्त्य है। दूसरा उग्बट द्वारा उद्धृत उदाहरण तो सर्वथा ही ग्रसंगत है। क्यों कि उक्त मन्त्र में वेवल ३६ ग्रक्षर ही हैं।

कात्यायन ने भी कीडन्नो मन्त्र का 'विराड्रूष्ण त्रिष्ट्प्' छन्द ही लिखा है। परन्तु कात्यायन ने भी यह नहीं देखा कि इस मन्त्र में कोई भी ऐसी सन्य ग्रादि नहीं है, जिसके व्यूह ग्रादि द्वारा न्यूनातिन्यून विराड्रूष्ण के लक्षणोक्त ४१ ग्रास्टों की पूर्ति सम्भव हो।

वेज्रुट माधव ग्रसहमत—सम्भवतः इसी कारण वेज्रुट माधव ने क्रीडन्नो मन्त्र के विराड्रूपा त्रिब्दूप् छन्द से ग्रसन्तुष्ट होकर उक्त छन्द का उदाहरण तुभ्यं रुच्योतन्त्यि प्रिगो (ऋ० ३।२१।४) दिया है।

शौनक और कात्यायन का विरोध धाचार्य शौनक धौर कात्यायन दोनों ने ऋग्वेद के छन्दोनिर्देश का प्रयास किया है। दोनों में गुरु-शिष्य का सम्बन्ध भी है। परन्तु इन दोनों के छन्दोनिर्देश में बहुत स्थानों पर परस्पर भिन्नता उपलब्ध होती है। यथा —

शौनक ने ३२ ग्रक्षरवाले उपेदमुपपर्चनम् (ऋ०६।२८।६); तथा ग्राहार्षं त्वा विदम् (ऋ०१०।१६१।१५) का बृहती छन्द लिखा है, ग्रौर इनके प्रत्येक पाद में व्यूह करके नवाक्षर की सम्पत्ति करने का विधान किया है—

द्वयोश्चोपेदमाहार्षं सर्वे व्यूहे नवाक्षराः। १६।५१॥

१. इस मन्त्र के विषय में हम पूर्व भी लिख चुके हैं। उसका भी यहां व्यान रखना लाभदायक होगा।

इसकी क्याख्या में उच्चट ने बृहत्येव लिखकर, इनका बृहती छन्व ही है, यह निक्चयात्मक घोषणा कर वी। परन्तु कात्यायन प्रपनी सर्वानुष्रमणी में इन दोनों का छन्द ग्रनुष्टुप् मानता है। सम्भवतः इसी ग्रापित को देखकर वेङ कटमाधव ने उक्त छन्द के उवाहरण में तन्त्वा वयं पितो (ऋ०१। १८७।११) मन्त्र उद्धृत किया है। इस मन्त्र में ३४ ग्रक्षर हैं। इसमें क्यूह द्वारा दो ग्रक्षरों की पूर्ति हो सकती है। श्रतः वेङ्कट का उवाहरण कुछ ठीक हो सकता है। कात्यायन ने तन्त्वा मन्त्र में ३४ ग्रक्षर होने से इसके ग्रनुष्टुप् श्रीर बृहती दोनों छन्द लिखे हैं।

### छन्दीनिर्देशों में स्वर-दोष

बाह्मण श्रीत ग्रीर सर्वानुक्रम ग्रावि ग्रन्थों में निर्विष्ट छन्दों का छन्द:-शास्त्रानुसार ग्रसामञ्जस्य भली प्रकार दर्शा चुके हैं। ग्रव हम उक्त ग्रन्थों में निर्विष्ट ग्रनेक छन्दों की ग्रयुक्तता में एक ऐसा हेतु उपस्थित करते हैं, जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता। वह है—स्वर-दोष।

उवात्त ग्रादि स्वर मन्त्रों के ग्रविभाज्य ग्रङ्ग हैं। उनके विना मन्त्र का मन्त्रत्व ही नष्ट हो जाता है। इसलिये स्वरशास्त्र की कथंचित् भी ग्रवहेलना नहीं की जा सकती।

स्वरशास्त्र' का एक निरपवाद नियम - स्वर-शास्त्र-सम्बन्धी जो नियम पाणिनि ने दर्शाए हैं, उनमें अनेक नियम निरपवाद हैं। उनमें एक नियम यह भी है कि पाद के ग्रारम्भ में युष्मद्-ग्रस्मद् को ते मे ग्रादि अनुदात्त

१. निदानसूत्रकार ने भी 'उपेदमुपपर्चनम्' का 'वृहती' छन्द माना है। वह लिखता है— 'अथापि चत्वारो नवाक्षरा: इति उदाहरन्ति— उपदेमुपपर्चनम् इति (पृष्ठ ४)। लाट्या० श्रौत ३।३।४ भी द्रष्टव्य है।

२. ग्रन्त्याऽनुष्टुप् — (ऋक्सर्वा० ६।२८) राजयक्ष्मध्न्य मन्त्यानुष्टुप् । ऋक्सर्वा० (१०।१६१)।

३. द्र० — छन्दोऽनुऋमणी, पृष्ठ ३६।

४. -- पञ्चमाद्याश्च तिस्रोऽनुष्टुभोऽन्त्या च बृहती वा । ऋक्सर्वा॰ १।१८७॥

प्. स्वरशास्त्र की गम्भीर विवेचना, उदात्त आदि स्वर का प्रयोजन, स्वरशास्त्र की उपेक्षा से होनेवाले दुष्परिणामों के परिज्ञान के लिए हमारा 'वैदिक-स्वरभीमांसा' नामक ग्रमिनव ग्रन्थ देखना चाहिए।

थ्रादेश, तथा क्रिया थ्रीर सम्बोधन का सर्व-ग्रनुदात्तत्व कभी नहीं होता। १ ग्रब हम कतिपय ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिनसे स्पष्ट हो जाएगा कि भ्रानेक छन्द:शास्त्र-प्रवस्ताओं ग्रीर मन्त्रों के छन्दो-निर्देशक ग्राचार्यों ने स्वर-शास्त्र के उक्त-निरपवाद नियम का भी पूर्ण परिपालन नहीं किया। इसलिए उनके द्वारा निविष्ट प्रनेक छन्दों के प्रनुसार पाद के ग्रारम्भ में ते मे आदेश, किया ग्रीर सम्बोधन का सर्वानुदात्तत्व उपलब्ध होता है।

पाद-विच्छेद में वैषम्य - शीनक ग्रीर कात्यायन ग्रादि ग्राचार्यों के छन्दोनिर्देशों में केवल स्वरदोष ही नहीं, पादिवच्छेद का वैषम्य भी बहुत्र उपलब्ध होता है। कहीं-कहीं तो यह वैषम्य एक आचार्य द्वारा निर्विष्ट समानश्रुतिवाली ऋक् प्रयवा प्रर्घक् के पाद-विच्छेड में भी देखा जाता है। यदि छन्दोनिर्देशक स्राचार्य पाद-विच्छेद में स्वरशास्त्र के उक्त निरपवाद नियम का व्यान रखते, तो पाद-विच्छेदसम्बन्धी वैषम्य बहुत सीमा तक दूर हो सकता था।

ग्रब हम जीनक तथा कात्यायन ग्रादि ग्राचार्यों द्वारा पादविच्छेद में बरती गई स्वरज्ञास्त्र की उपेक्षा धीर उनके पाविवच्छेदों की विषमता के

कतिपय उदाहरण प्रस्तृत करते हैं --

शौनक द्वारा स्वरशास्त्र की उपेक्षा—निस्सन्देर प्रावार्य शौनक ने कात्यायन की अपेक्षा स्वरज्ञास्त्र का ग्राधिक घ्यान रखा है। इसलिये उसने सम्पूर्ण ऋग्वेद में ६ पदों में ही स्वरशास्त्र, तथा स्वघोषित सामान्य नियम का अतिक्रमण दर्शाया है। शौनक स्वरशास्त्र के उपत नियम का ग्रादर करते हुए लिखता है-

ग्रनुदात्तं तु पादादौ नो वर्जं विद्यते पदम् ।१७।२७।। ग्रर्थात् — ऋग्वेद में 'उ' को छोड़कर अन्य कोई पद पाद के आरम्भ में

ध्रन्दात्त नहीं है।

इस सूत्र की व्याख्या करता हुग्रा उव्वट लिखता है —ग्रयमपि पादान्त-ज्ञाने हेतु: । ग्रर्थात् — पाद के ग्रारम्भ में सर्वानुदात्त पद के निषेध करने से भी पूर्व पाद की समाप्ति कहां पर करनी चाहिए, इस विषय में सह।यता उपलब्ध होती है।

१. देखिए - अनुदांत्तं सर्वमगादादी (अष्टा० दाशाश्व) नियम । इस सूत्र के सब पदों की अनुवृत्ति अगले सूत्रों में जाती हैं। अतएव पाद के आरम्भ में ते-मे ब्रादि ब्रादेश, तथा किया ब्रीर सम्बोधनपदों को सर्वानुदात्तत्व नहीं होता ।

ं शीनक द्वारा स्वीकृत पादादि सर्वानुदात्त पद—शौनक ने उपर्युक्त नियम स्वीकार करके १ स्थान ऐसे गिनाए हैं, जिन में पाद के आरम्भ में उसने किया और श्रामन्त्रित (सम्बोधन) पद का अनुदात्तत्व माना है। यथा—

१-ऋग्वेद ८।४६।१७ में इयक्षसि क्रियापद —
युजे भिंगीं विद्वसंगुषां मृस्ताम् इयक्षसि गाये त्वा नर्मसा गिरा।
जीनक ने इस ऋचा का 'चतुष्ठपाद् जगती' (१२×४=४८) छन्द
सानकर सर्वानुदात्त इयक्षसि को पाद के ख्रारम्भ में स्वीकार किया है।

२ - ऋग्वेद ४।१०।४-६ में 'न' पूर्ववाले कियापव<sup>र</sup>—
प्रते दिवो न स्तंनयन्ति जुष्माः ।
श्रिये कुक्मो न रोचत उपाके ।
तत ते कुक्मो न रोचत स्वधावः ।

इन मन्त्रों में प्रथम और तृतीय में पदपिक्कित ( $rac{y}{x}$  x=2  $rac{y}{x}$ ), श्रीर द्वितीय में महापदपिक्त ( $rac{x}{x}$  ( $rac{x}{x}$   $rac{x}{$ 

३ — ऋग्वेद १।२।८ में ऋतावृंधौ सम्बोधन पर्व — ऋतेनं मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृता ।

इसमें त्रिपाद् गायत्री (५×३=२४) छन्द मानकर ऋतावृधी सर्वानु-दात्त ग्रामन्त्रित को पाद के ग्रन्त में स्वीकार किया है।

४— ऋग्वेद ७।३४।१४ में ग्रधायि क्रियापद ६— ग्रदींन्नो ग्रुग्निहुं व्यान्नमीभिः प्रेष्ठी ग्रस्मा ग्रधायि स्तोर्मः ।

१.वरोऽस्तीयक्षसीत्येकम् । ऋक्प्राति ० १७।२६।।

२.तृचे चामीष्ट इत्यिप, नेति पूर्वाणि सर्वाणि । ऋत्वप्राति० १७।३०।।

३. देखिए— गायत्रीप्रकरण । शौनक श्रीर कात्यायन इसे गायत्री का भेद
मानते हैं, परन्तु पिङ्गल के मत में यह पङ्क्ति का श्रवान्तरभेद है ।

४. देखिए- ग्रनुष्टुप् प्रकरण।

५. मधुच्छन्दस्यृतावृघी । ऋक्प्राति० १७।३१।।

६. स्तोमशब्दे परेडधायि । ऋनप्राति० १७।३२॥

५-ऋग्वेद ७।३४।१७ में स्निधत् कियापद'मा नोऽहिं बुंध्न्यों रिषे घान्मा युज्ञो अस्य स्निधदृतायोः ।

इन दोनों में पांच-पांच प्रक्षर के चार पाद मानकर क्रमकाः सर्वानुदात्त प्रवायि ग्रौर स्नियत् को चतुर्य पाद के आरम्भ में माना है।

६-ऋग्वेद ७।५६।१० में हुवे क्रियापदे-

७ - इसी मन्त्र में मरुतः सम्बोधनपद -

प्रिया बो नाम हुवे तुराणाम् ग्रा यत् तृपन् मुक्तो वावशानाः।

इल मन्त्र में भी पाँच-पाँच ग्रक्षरों के चार पाद मानकर क्रमशः सर्वानुदास हुवे कियापद, ग्रौर महतः ग्रामन्त्रित पद को पाद के ग्रारम्भ में माना है।

द -ऋग्वेद द।३७।१-६ के उत्तराधीं में वृत्रहन् सम्बोधन पद -मार्घ्यन्दिनस्य सर्ववस्य वृत्रहन्ननेख पिवा सोर्मस्य विज्ञवः।

, यह उत्तरार्थ छह मन्त्रों में समान है। इनमें षद्यदा महापंक्ति नामक जगती छन्द ( द×६ = ४८ ) मानकर सर्वानुदात्त वृत्रहन् पद को पाद के ख्रारम्भ में स्वीकार किया है।

९ —ऋग्वेद द।३७।३ में राजिस क्रियापद —

एक्राळुस्य भुवंनस्य राजिस श्रचीपत् इन्द्र विश्वाभिक्ष्तिनिः । इस मन्त्र में भी षट्पदा महापिङ्क्त जगती छन्द मानकर राजिस सर्वा-नुदात्त कियापद को पाद के ग्रादि में माना है ।

शौनक-निर्दिष्ट पादादि-अनुदात्त-पद-विवेचना—शौनक ने वैंदिक स्वरशास्त्र के निरपवाद नियम की अवहेलना करके जितने स्थानों में पाद के आरम्भ में सर्वानुदात्त किया तथा आमन्त्रित पद दर्शाए हैं, उन सब की सूक्ष्म विवेचना करने पर ज्ञात हुआ कि शौनक ने उक्त मन्त्रों में जो छन्द माने हैं,

१. ऋतशब्दे परे स्निवत् । ऋक्प्राति ० १७।३३॥

२. हुवे तुराणां यत्पूर्वम् । ऋक्प्रति । १७।३४॥

३. तृपन्मरुत उत्तरम् । ऋक्प्राति । १७।३५।

४. प्रेंदं ब्रह्मोति चैतस्मिन् सूक्ते पादोऽस्ति पञ्चमः । सर्वानुदात्तः षट्स्वृक्ष् । ऋक्प्राति० १७।३६॥

४. देखिए-जगतीछन्द-प्रकरण।

६. ग्रादितइचतुर्देश: (पादः)। ऋनप्राति० १७।३६।

यदि छन्दःशास्त्र के अनुसार उनके स्थान में अन्य छन्द माने जाएँ, तो उक्त दोष उपस्थित ही नहीं होता। अब हम वैदिक छन्दःशास्त्र के अनुसार ही यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि शौनक ने पाद के आरम्भ में श्रृत जो सर्वानुदाल किया तथा संबोधन पद गिनाए हैं, वे वस्तुत: पाद के आरम्भ में हैं ही नहीं। १ —ऋग्वेद मा४६।१७ के —

युज्ञेभिर्गोभिविश्वमंनुवा मुक्तांनियक्षति गाये त्वा नमंता गिरा ।

मन्त्र में वारह-बारह ग्रक्षर पर पादसमाप्ति मानने पर सर्वानुदात इय-क्षित्र पर पाद के ग्रारम्भ में उपस्थित होता है। इस पाद-विच्छेद में न केत्रल स्वरवास्त्र के निरपवाद नियम का विरोध होता है, ग्रापितु यत्रार्थवरोन पादव्यवस्था सा ऋक् इस निरपवाद लक्षण' का भी विरोध प्रत्यक्ष है। पूर्व पाद में किया का ग्रभाव होने से पादार्थ अपरिसमाप्त रहता है, ग्रीर उत्तर पाद में दो कियाएँ इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए स्वरानुरोध तथा ग्रार्थानुरोध से इस मन्त्र में सामान्य छन्दोलक्षण का अपवाद मान कर पूर्व पाद की परि-समाप्ति इयक्षिस पर करनी होगी।

स्वरशास्त्र और छन्दःशास्त्र का समन्वय—यदि कहा जाए कि छन्दः शास्त्र के प्रनुसार नियत पादाक्षरों की वृद्धि और हाल कैसे स्वीकार किया जाए? स्वरशास्त्र और छन्दःशास्त्र दोनों में से किसी न किसी के नियम का तो उल्लङ्कन करना ही पड़ेगा । वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। न यहाँ स्वरशास्त्र के नियम के उल्लङ्कन की प्रावश्यकता है, और न छन्दःशास्त्र के नियम की। दोनों ही परस्पर ग्रविच्छ ही नहीं, प्रत्युत एक-दूसरे के सहायक हैं। ग्राव-इयकता केवल छन्दःशास्त्र के सूक्ष्म ग्रवगाहन की है।

पादाक्षरों की वृद्धि ग्रीर ह्रास का नियम — जहां पर स्वरशास्त्र के ग्रीर छन्दःशास्त्र के नियम परस्पर टकराते हैं, वहाँ निदानसूत्रकार पतञ्जलि ने दोनों की उचित व्यवस्था लगाने की पद्धित का निदेंश स्व छन्दोविचिति में दर्शाया है। पतञ्जलि ने निदानसूत्र के ग्रारम्भ में सोदाहरण दर्शाया है कि किस छन्द्र का कितने ग्रक्षरों का पाद कहां तक बढ़ सकता है, ग्रीर कहां तक घट सकता है? वह लिखता है—

१. मीमांसा २।१।३५।। इस लक्षण की निरपवादता पर हम पूर्व पृष्ठ ७४-७७ तक विस्तार से लिख चुके हैं। जिन मीमांसकों ने इस लक्षण को प्राधिक माना है, भीर इस में जो दोंष दर्शाया है, उसकी मीमांसा भी वहीं कर चुके हैं।

ग्रब्टाक्षर ग्रापञ्चाक्षरतायाः प्रतिकामित—विश्वेषां हित (ऋ० ६।१६।१) इति । ग्राचतुरक्षरताया इत्येके । ग्रादशाक्षरताया ग्रिभ-कामित—वयं तदस्य संभृतं वसु (ऋ० ८।४०।६) इति ।

एकादशाक्षर ग्रानवाक्षरतायाः प्रतिकामित-यदि वा दघे यदि वा न (ऋ॰१०।१२६।७)इति । ग्रष्टाक्षरताया इत्येके । ग्रा पञ्चदशाक्षरताया अभिकामित-सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं श्रवांसि भूरि (साम१।४६०) इति ।

द्वादशाक्षर ग्रानवाक्षरतायाः प्रतिकामित — अनूपे गोमान् गोभिर-क्षाः (ऋ॰ ६।१०७।६) इति । ग्रष्टाक्षरताया इत्येके । ग्राषोडशाक्षर-ताया ग्रमिकामित विकर्षणेन — त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्पुरु (साम १।२४६) इति । ग्रष्टादक्षाक्षरताया इत्येके — ग्रचीम सत्यसवे रत्नधामिनः प्रियं मितं कविम् (साम १।४६४) इति । पृष्ठ १ — २।।

इन उद्धरणों का भाव यह है कि अध्यक्षर पाद पांच अक्षर तक घट जाता है। किन्हों के मत में यह ह्वास चार अक्षर तक होता है। इस पाद की वृद्धि दश अक्षर तक होती है। एकादश अक्षर का पाद नौ अक्षर तक घटता है। किन्हों के मत में यह ह्वास आठ अक्षर तक हो सकता है। इस पाद की वृद्धि पन्द्रह अक्षर तक हो सकती है। द्वादश अक्षर का पाद नौ अक्षर तक घटता है। किन्हों के मत में आठ अक्षर तक घट सकता है। इस की वृद्धि सोलह अक्षरों तक होती है। कहीं-कहीं १० अक्षरों तक भी द्वावशाक्षर पाद की विद्ध देखी जाती है।

पतञ्जिल ने पादाक्षरों के ह्रास ग्रीर वृद्धि का नियम ऋचाओं में ग्रर्थवश पादव्यवस्था को ध्यान में रखकर लिखा है। उदात्त, श्रनुदात्त श्रादि स्वरों का भी ग्रर्थ के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है। किस वाक्य में क्रिया की प्रधा-नता है, ग्रीर किस में उसकी ग्रप्रधानता, यह क्रिया के उदात्तत्व ग्रथवा श्रनु-दात्तत्व से ही जाना जाता है। इसिल्ये पतञ्जिलिश्रतिपादित नियम के ग्रनुसार पूर्वनिदिष्ट ऋगर्ष में द्वादशाक्षर पाद की १८ ग्रक्षर तक वृद्धि मानकर इयक्षिस पद तक १७ ग्रक्षर पर परिसमाप्ति माननी चाहिए। तदनुसार उत्तर पाद ग्राठ ग्रक्षरों तक घट जाएगा। इस प्रकार न निरपवाद स्वर-नियम की उपेक्षा होगी, न ऋग्लक्षण का विरोध होगा, ग्रीर न छन्द:शास्त्र की व्यवस्था

१. इसके लिये निदानसूत्र की तातप्रसाद की टीका (वै० छ० मी० पृष्ठ ७७) का ग्रवलोकन करना चाहिए।

२, इस नियम के परिज्ञान के लिए हमारे 'वैदिकस्वरमीमांसा' ग्रन्थ का पाचवां ग्रघ्याय देखना चाहिए।

का ही नल्लङ्कान होगा। सब नियमों की परस्पर ग्रविरोध से उचित संगति लैंग जाएगी।

२ - ऋग्वेद ४,१०।४-६ के सन्त्रों का पाठ इस प्रकार है -श्रामिक्ट श्रुद्ध ग्रीमिगू णन्तोऽग्ने दान्नेम । प्रते विवो स्तंनयन्ति ज्ञुष्माः ॥४॥
तवु स्वादिष्ठाऽग्ने संदृष्टिन्दिरा चिदह्मं द्वरा चिंदत्तोः ।
श्रिये क्क्मो न रीचत उपाके ॥४॥
घृतं न पूतं तुनूरिन्पाः जुचि हिरण्यम् । तत् ते कुक्मो न रीचते स्वधावः ॥६॥

इनमें प्रथम थ्रौर तृतीय मन्त्र में पञ्चाक्षर पांच पादवाला पदपंक्ति छन्द मानने पर सर्वानृदात्त स्तनयन्ति ग्रौर रोचते पाद के ग्रारम्भ में उपस्थित होते हैं। इनमें प्रथम मन्त्र में निदानसूत्र के पूर्वनिर्दिष्ट नियम के ग्रनुसार ग्रष्टाक्षर पागें का ह्रास थ्रौर वृद्धि (०+४+११) मानने पर सीधा भुरि-ग्गायत्री छन्द बन जाता है। ग्रौर स्तनयन्ति पद पाद के ग्रारम्भ में नहीं ग्राता। तृतीय मन्त्र में भी पादों के ह्रास ग्रौर विकर्ष से स्वराड् गायत्री छन्द स्पष्ट है। इस प्रकार इस में भी रोचते पद पाद के ग्रारम्भ में नहीं ग्राता।

यह भी ध्यान रहे कि कात्यायन ने प्रथम मन्त्र में ब्यूह करके २७ ग्रक्षर, श्रौर द्वितीय में २६ ग्रक्षर होने से इन दोंनों मन्त्रों का पक्षान्तर में उिष्णक् छन्द भी लिखा है। उिष्णक् छन्द मानने पर दोनों का उत्तराधं में एक ही पाद होगा। ग्रतः कात्यायन द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक उिष्णक् छन्द में भी सर्वानुदात्त स्तनयन्ति ग्रौर रोचते पद पाद के ग्रारम्भ में उपस्थित नहीं होते। ग्रतः जौनक की ग्रपेक्षा कात्यायन द्वारा निर्दिष्ट उिष्णक् छन्द स्वरज्ञास्त्र से अविकद्ध है। वस्तुतः प्रकरणानुरोध से इन मन्त्रों का कमज्ञः भृरिक् ग्रौर स्वराड् गायत्री छन्द मानना चाहिए।

द्वितीय मन्त्र में शौनक ने ब्यूह मानकर ५+५+५+५+५+६=३१ पावाक्षरों का महापदपङ्कित (अनुब्दूप् का भेद) छन्द माना है। इसी छन्द के अनुसार अनुदाल रोचते पद पाद के आरम्भ में आता है। यदि इस मन्त्र का १०+१०+११ अक्षरों का भुरिक् त्रिपाद् विराट अनुब्दुप् छन्द (शौन-

१. ग्रग्ने तमद्य पदपाङ्क्तम्, ... चिष्णक् चतुर्थी षष्ठच्युपान्त्या वा...। ऋक्तवी ४।१०।।

२. पिङ्गल ने ११ + ११ + ११ ग्रक्षरों के त्रिपाद् विराट् छन्द को गायत्री का उपभेद माना हैं। देखिए — गायत्री-प्रकरण। जीनक ग्रीर कात्यायन ने

कोक्त) माना जाए', तो सर्वानुदात्त रोचते पद पाद के आरम्भ में उपस्थित

इस प्रकार शौनकिर्निविष्ट इन तीनों मन्त्रों में स्वरशास्त्र के निरपवाद नियम में कोई दोष उपस्थित नहीं होता। इतना ही नहीं, इन ऋचाथ्रों में पाद-पाद में परिसमाप्त होनेवाला अवान्तर अर्थ भी हमारे द्वारा दर्शाए पाद-विच्छेद में ही उपपन्न होता है, न कि शौनक और कात्यायन निर्विष्ट पादविच्छेदों में इसलिए स्वर और अर्थ दोनों के अनुरोध से शौनकिनिविष्ट छन्द चिन्त्य हैं।

३—ऋग्वेद १।२।८ में शौनक ने सर्वानुदात ऋतावृधी पद को पाद के आरम्भ में दर्शाया है। स्वरशास्त्र के नियम ग्रीर ग्रयं के ग्रन्रोध से यहां ऋतेन मित्रावरुणी पर पाद-विच्छेद नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट है। यहां पर किस नियम से १६ ग्रक्षरों का एक पाद माना जा सकता है, यह हम स्पष्टतया कहने में ग्रभी ग्रसमर्थ हैं। परन्तु पिङ्गल ने १२ — पादाक्षरों का जो द्विपाद् गायत्री छन्द माना है, उसके द्वादशाक्षर पाद का थोडशाक्षर-पर्यन्त विकर्ष मान लिया जाए, तो यह बड़ी सरलता से द्विपदा गायत्री मानी जा सकती है। ग्रीर इस छन्द में स्वर तथा ग्रथं दोनों का पूर्ण ग्रानुक्ल्य भी है।

व्याकरणशास्त्र के नियमानुसार अपादादित्व और समानवाक्यत्व लक्षण स्वर के विप्रतिषेध होने पर परत्व से समानवाक्यत्व लक्षण स्वर प्रवृत्त होता है अतः एव कथंचित् ऋतावृधी पव का पादादित्व स्वीकार भी कर लिया जाये, तब भी ऋतावृधी में पादादिलक्षण आद्युदात्तत्व को बाषकर समानवाक्य लक्षण निधातत्व प्रवृत्त होगा। इसी प्रकार इन्द्र स्वाहां रिप्मा ते मदाय (ऋ० ३।३५।१) में अपादादित्वलक्षण अनुदात्तत्व की प्राप्ति होने पर भी वाक्यादि होने से रिप्म में निधातत्व नहीं होता है।

१० + १० + १० तथा ११ + ११ + ११ पादाक्षरों के त्रिपाद् विराट् छन्द को अनुष्ट्रप् का भेद लिखा है। देखिए—अनुष्टुप् प्रकरण।

१. मन्त्र में ६+१०+११ ग्रक्षरों के पाद हैं। इनमें ह्रास ग्रीर विकर्ष के नियम से विराट् छन्द उपपन्न हो जाता है।

२ ऋचा के प्रत्येक पाद का पृथक् अवान्तर अर्थ होता है, इसकी मीमांसा के लिए देखिए इसी ग्रन्थ का पांचवां अध्याय ।

३. निदान उपनिदान सूत्र के ग्रनुसार यह पंक्ति का भेद है।

्वरतुतः ऋतावृधाः से पूर्वं श्रर्थान्रोध से पार्विच्छेद नहीं करना धाहिये। इसी प्रकार इन्द्र स्वाहा रिमा ते मदाय में स्वाहा पद पर पाद-विच्छेद करना चाहिए।

४,४,६,७--संख्या में निर्विष्ट ऋग्वेद ७।३४।१४,१७ तथा ७।४६।१० के मन्त्र इस प्रकार हैं--

> श्रदीं हो ख्रानिहं व्यान्तमीं भि: प्रेष्टी ग्रस्मा श्रवायि स्तोमः । मा नोऽहिंद् ब्ल्यों रिषे बान्मा युज्ञो श्रस्य स्त्रबदृतायोः । प्रिया बो नामं हुवे तराणामा यत् तपन्मं स्तो वावशानाः ।

इन भन्त्रों में शौनक ने पांच-पांच ग्रक्षरों के चार-चार पाद मानकर प्रथम में ग्रधायि, द्वितीय में स्त्रिधत्, तृतीय में हुवे तथा मरुतः इन चार सर्वा-नुदात्त पदों को पाद के ग्रारम्भ में माना है।

श्रावचर्य इस बात का है कि शौनक ने श्रपने सम्पूर्ण छन्दःप्रकरण में 1 + 1 + 1 + 1 पादाक्षरवाले किसी छन्दोविशेष का साक्षाद् उल्लेख नहीं किया। पुनः उसने उपयुंषत मन्त्रों भें पांच-पांच श्रक्षरों के पादविभाग की कल्पना करके श्रधायि श्रादि सर्वानुदात्त पदों को पाद के श्रारम्भ में कैसे मान लिया? कात्यायन ने ऋक्सर्वानुक्रमणी में इन मन्त्रों का द्विपदा विराट् छन्द माना है। १० + १० पादाक्षरों का द्विपदा विराट् छन्द मानने पर श्रधायि, श्रिधत, हुवे श्रीर मरुतः इनमें से कोई भी सर्वानुदात्त पद पाद के श्रारम्भ में उपस्थित नहीं होता, यह स्पष्ट है। यद्यपि कात्यायन का द्विपदा विराट् छन्दोनिर्देश याज्ञिक श्रक्षिया के श्रनुरोध से है, तथापि उसके द्वारा निर्विष्ट छन्द में स्वरशास्त्र का विरोध नहीं है।

वस्तुतः ये द्विपदा विराट् छन्दस्क ऋचाएं नहीं हैं। कात्यायन ग्रादि ने

१. शौनक ने गायत्री से प्राग्वर्ती मा, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, समा नाम के पांच छन्दों का निर्देश किया है। परन्तु उसने मा भ्रादि छन्दों के लक्षणों का समन्वय दर्शाने के लिए भ्रन्य छन्दों के समान मा भ्रादि छन्दों के कोई उदा-हरण नहीं दिये। इससे प्रतीत होता है कि शौनक ऋग्वेद में इन छन्दों का प्रयोग नहीं मानता (जिनका प्रयोग मानता है, उनके वह उदाहरण देता है, भ्रन्यों के नहीं देता)। भ्रतः ५ + ५ + ५ + ५ (= २०) पादाक्षरवाले 'समा' छन्द की कल्पना करना सम्भव नहीं।

२. द्विपदाओं की पूर्ण विवेचना के लिए 'वैदिक सिद्धान्त-मीमांसा' में 'ऋग्वेद की ऋक्संख्या' निवन्घ देखना चाहिए।

ऋग्वेद की ७० विशिष्ट चतुष्पाद ऋचाग्रों को याज्ञिक प्रक्रिया की सिद्धि के लिए १४० नैमित्तिक द्विपदारूप में स्वीकार किया है। ग्रत: ऋ० ७।३४ की १४ वी द्विपदा १३ वी द्विपदा के साथ मिलकर चतुष्पाद्पडिक्तछन्दस्क एक ऋचा है। ग्रीर इसी सुक्त की १७ वी द्विपदा ग्रगली १८ वी द्विपदा के साथ मिलकर एक चतुष्पदा है। इसी प्रकार ७।५६ की १० वी द्विपदा ६ वी द्विपदा के साथ मिलकर एक चतुष्पदा ऋक् है। इसलिए इन चतुष्पाद् ऋचाग्रों में श्रुत ग्रधायि, स्मिधत्, हुवे ग्रीर महत: कोई भी पद पाद के ग्रारम्भ में नहीं है। ग्रत: बीनक का इन्हें पाद के ग्रारम्भ में मानना सर्वथा चिन्त्य है।

द - ऋग्वेद ८।३७।१-६ तक श्रुत उत्तरार्ध इस प्रकार है -मार्घ्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिवृा सोर्मस्य विज्ञव: ।

इसमें शौनक ने ग्राठ-आठ ग्रक्षरों के ६ पाववाले षट्पदा महापिङक्त (जगती) छन्द मानकर सर्वानुदात्त वृत्रहन् पद को पाद के ग्रारम्भ में माना है।

ऋ्० दा३७।१-६ मन्त्रों का उत्तरार्ध तो समान है हो, पूर्वार्ध में भी .....शचीपत् इन्द्र विश्वाभिक्तिभिः।

ग्रंश भी सर्वथा समान है। इन मन्त्रों के ग्रर्थ पर ध्यान देने से तथा स्वर्तनिर्देश का विचार करने से प्रतीत होता है कि इन मन्त्रों में चार-चार पाद हैं। प्रथम पाद शचीपते पर समाप्त होता है, दूसरा पाद इन्द्र "रूतिभिः है, तीसरा वृत्रहन् पर समाप्त होता है, ग्रीर उससे ग्रागे चौथा पाद है। इन मन्त्रों में प्रथम मन्त्र में ५० ग्रक्षर होने से स्वराइ जगती है, ग्रीर शेषों में ४७ ग्रक्षरों के कारण निचृद् जगती । १२+१२+१२+१२ ग्रक्षरों की सामान्य जगती के प्रथम पाद का सब मन्त्रों में स्वर ग्रीर ग्रंथ के ग्रन्रोध से विकर्ष (वृद्धि) होता है, ग्रीर द्वितीय पाद का ह्यास। इस प्रकार प्रथम मन्त्र में शचीपते पर्यन्त प्रथम पाद १६ ग्रक्षरों का, ग्रीर शेष में १६ ग्रक्षरों का होता है, द्वितीय पाद ह्यास से द ग्रक्षर तक ह्यास होता है। तृतीय पाद वृत्रहन् पर्यन्त १२ ग्रक्षरों का ग्रीर चतुर्थ ११ ग्रक्षरों का है।

इस पाद-विभाग में कहीं पर भी स्वर-दोष उपस्थित नहीं होता। ग्रर्थ भी इसी के ग्रंनुकूल है। पतञ्जलि ने द्वादशाक्षर पाद की वृद्धि १८ अक्षर तक मानी है। परन्तु इस सुक्त के प्रथम मन्त्र में उसकी वृद्धि १९ ग्रक्षरों तक दिखाई पड़ती है। कात्यायन का परस्पर विरोध—कात्यायन ने इस सुक्त के प्रथम मन्त्र का ग्रांत जगती छन्द माना है, ग्रौर शेष मन्त्रों का महापंक्ति (जगती)। ग्रांतिजगती में चारों पादों में से कोई से पाद में चार अक्षर की वृद्धि होती है। तवनुसार प्रथम मन्त्र के पूर्वार्ध में १६ ग्रौर १२ ग्रक्षरों के दो पाद होगें, तथा उत्तरार्ध में वारह-बारह ग्रक्षरों के दो पाद। इस प्रकार प्रथम मन्त्र का तृतीय पाद माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन् इतना होगा। इस पादिवभाग में सर्वानुदात्त वृत्रहन् पद पाद के ग्रारम्भ में नहीं ग्राता, किन्तु ग्रन्त में उपलब्ध होता है। ग्रगले पांच मन्त्रों में महापिड कत छन्द माना है। इसिलए उसमें ग्राठ-ग्राठ ग्रक्षरों के छह पाद मानने होंगे। उत्तरार्ध में सर्वत्र समान पाठ होने पर भी मन्त्र २—६ तक ग्राठ-ग्राठ ग्रक्षरों के तीन पाद स्वीकार करने पर वृत्रहन्ननेद्य यह स्वतन्त्र पाद माना जायेगा। इस विच्छेद में सर्वानुदात्त वृत्रहन पाद के ग्रारम्भ में होगा, जो कि स्वरक्षास्त्र के विपरीत है।

शौनक और कात्यायन का विरोध — शौनक ने १-६ तक छहों मन्त्रों में महापंक्ति छन्द मानकर वृत्रहन् को पञ्चम पाद के भ्रारम्भ में माना है, परन्तु कात्यायन के मतानुसार प्रथम भन्त्र में वृत्रहन् तृतीय पाद के भ्रन्त में है, श्रीर २-६ तक पाँच मन्त्रों में पञ्चम पाद के भ्रारम्भ में।

शौनक और कात्यायन के उक्त छन्दोनिर्देशों में जहां पारस्परिक तथा स्ववचन विरोध है, वहां स्वरत्नास्त्र के निरपवाद नियम का भी विरोध स्पष्ट है। उनमें पादों के अवान्तर अर्थ की उपपत्ति भी यथोचित नहीं होती। इसलिए इस सूक्त के १-६ मन्त्रों का हमने जो पाद-विच्छेद दर्शाया है, वह छन्द: शास्त्र द्वारा अनुमोदित होते हुए स्वरशास्त्र और अवान्तर अर्थ प्रकल्पना के भी अनुकूल है।

६-- ऋग्वेद ८।३७।३ का पूर्वार्ध इस प्रकार है -एक्राळ्स्य भुवंनस्य राजिस शचीपतु इन्द्र विश्वाभिकृतिनिः।

इसमें शौनक ने महापिक्ङ्त छन्द माना है। तवनुसार राजिस, शची-पते यह द्वितीय पाद है। इसके ब्रारम्भ में राजिस पद सर्वानुदात्त है।

इस सम्पूर्ण सूक्त के छन्द श्रीर पाद-विच्छेद के विषय में हम संख्या द में लिख चुके। तदनुसार राजिस, शचीपते पूर्वपाद का श्रवयव है। श्रतः यहां सर्वानुदात्त राजिस पाद के श्रारम्भ में है ही नहीं। इसलिए स्वरकास्त्र का यहां कोई विरोध नहीं। इस प्रकार जीतक ने ऋग्वेद में पाद के आरम्भ में जितने सर्वानुदात्त किया तथा संबोधन पद माने हैं उन सब के विषय में हमने वैदिक छन्दः ज्ञास्त्र के अनुसार हो सिद्ध कर दिया कि उक्त सर्वानुदात्त पदों में कोई भी पाद के आरम्भ में नहीं है। अतः स्वरज्ञास्त्र के निरपवाद नियम का विरोध करके ज्ञोतक ने जिन छन्दों के आधार पर उक्त सर्वानुदात्त पदों को पाद के आरम्भ में माना है, वे छन्द वस्तुतः चिन्त्य हैं। हां, अभी हम ऋतावृधी पद के विषय में पूर्ण निश्चय पर नहीं पहुँचे परन्तु हमारा विचार हैं कि वहां भी स्वरिवरोध स्वीकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें स्वर-विरोध को दूर करने का एक उपाय हमने सुभाषा भी है।

उपसंहार — उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ब्राह्मणग्रन्थों, श्रीतसूत्रों ग्रीर सर्वानुक्रनणी ग्रादि लक्षणग्रन्थों में तत्तत् मन्त्रों के निर्दिष्ट ग्रनेक छन्द बास्तविक नहीं हैं। ग्रब हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि ब्राह्मणग्रन्थों में मन्त्राक्षरसंख्या से ग्रसंबद्ध ग्रवावस्तविक छन्दों का निर्देश क्यों किया गया ?

### ब्राह्मण ब्रादि में अवास्तविक छन्दों के निर्देश का कारण

जहां तक हमने वैदिक छन्द:शास्त्रों का ग्रध्ययन ग्रीर वैदिक वाङ्मय का ग्रनुशीलन किया है, उससे हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि न्यूनातिन्यून ५-६ सहस्र वर्षों से समस्त वैदिक वाङ्मय का केन्द्र एकमात्र यज्ञ रहा है। इसलिए इस काल के समस्त ग्रन्थों का प्रवचन यज्ञ को ही केन्द्र-बिन्दु बनाकर किया गया है। इसलिए जैसे कुम्हार का चक्र गतिशील होता हुग्रा भी ग्रप ' घुरे पर ही चारों ग्रोर घूमता है, उसी प्रकार समस्त उपलब्ध वैदिक वाङ्मय यज्ञरूपी कील के चारों ग्रोर ही घूम रहा है।

उत्तर काल में यज्ञ की प्रमुखता के कारण जैसे वेदार्थ की विशुद्ध वैज्ञा-निक ग्राधिदैविक ग्रोर प्राध्यात्मिक दिशा परिवित्तित हो गई<sup>1</sup>, उसी प्रकार समस्त शास्त्र भी ग्रपनी-ग्रपनी विशुद्ध शास्त्रीयता को तिलाञ्जलि देकर यज्ञो-पयोगिता की ग्रोर भुक गये। इस कार्य में बाह्मणग्रन्थों ने समस्त वाङ्मय का नेतृत्व किया। ग्रवर काल में यज्ञवाद में इतनी वृद्धि हुई कि यज्ञ से कथंचित् संबन्ध न रखनेवाला वाङ्मय ग्रनर्थक समभा जाने लगा।

१. इस की संक्षिप्त मीमांसा हमने 'वेदार्थ की विविध प्रक्रियाओं का ऐतिहासिक अनुशीलन' नामक निबन्ध में की है। विशद मीमांसा 'वेदार्थ- मीमांसा' में करेंगे।

२ म्राम्नायस्य क्रियार्थत्वाद् म्रानर्थक्यमतदर्थानाम् । पूर्वमीमांसा १।२।१॥

1

इन यज्ञों की स्थिति भी सदा एकसी न रही । इनमें न केवल दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई, अपितु महान् परिवर्तन भी हुए। इस कारण उत्तर काल में यज्ञ अपने मूल उद्देश्य से बहुत दूर चले गए। यज्ञों की इस अनियन्तित वृद्धि का यह फल हुआ कि उनके क्रियाकलाप की सिद्धि के लिए तदनु-रूप देवता और छन्दोंवाले मन्त्रों की न्यूनता हो गई। ऐसी अवस्था में आरम्भ में अनेक औतमन्त्रों की कल्पना हुई। अवर काल में नये औतमन्त्रों की रचना पर भीः अतिवन्ध लग जाने से यज्ञप्रक्रियासिद्धचर्य गौण विनियोगों का आरम्भ हुआ। अर्थात् किस यज्ञ में जिस देवतावाले और जिस छन्द्रवाले जितने मन्त्रों की आवश्यकता हुई, उतने मन्त्र उपलब्ध न होने पर न केवल गौण देवता और गौण छन्दों को हो कल्पना की गई, अपितु मन्त्रार्थ से सर्वथा असम्बद्ध विनियोगों का भी उदय हुआ।

### देवता-विषयक गौग विनियोग

यज्ञकर्म-संबद्ध देवतावाले मन्त्रों की न्यूनता होने पर यज्ञों में किस प्रकार गौण विनियोगों से कार्य चलाया जाता है, इसके दो संकेत यास्कीय निचक्त में उपलब्ध होते है।

क-निच्नत ७।१० में लिखा है-

'तदेतदेकमेव जातवेदसं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते, यत्तु किञ्चिदाग्नेयं तज्जातवेदसानां स्थाने विनियुज्यते'।

भ्रयात् — वह एक ही 'जातवेदा' देवतावाला भौर गायत्री छन्दवाला तृच

१. द्रब्टव्य-हमारा पूर्व पृष्ठ २६४ टि॰ १ में निर्दिष्ट निवन्ध ।

२. यज्ञों का मूल उद्देश्य म्रतीन्द्रिय म्राधिदैविक तथा म्राघ्यात्मिक जगत् का प्रत्यक्षीकरण था। द्रव्टव्य —हमारा पूर्व पृष्ठ २६४ टि० १ में निर्दिष्ट नित्रन्ध।

३. श्रीतमन्त्रों से ग्रभिप्राय उन मन्त्रों से है, जो संहिताओं में नहीं पढ़े गये, केवल श्रीत-सूत्रों में उपलब्ध होते हैं, तथा जिनकी रचना भी वैदिक मन्त्रों से भिन्न है।

४. विनियोग को लक्षण है — यत्कमं ऋयमाणमृग्यजुर्वाऽभिवदतीति अर्थात् यज्ञ में जो कमं किया जाए, उसमें विनियुक्त मन्त्र भी उसी ऋया का कथन करे, वह निनियोग उचित होता है। जो मन्त्र स्वसम्बद्ध कर्म का कथन क करे, वह निनियोग काल्पनिक होता है, उसे प्रमाण नहीं माना जाता।

(तीन ऋचाओं का सूक्त) ऋग्वेद की समस्त शाखाओं में है। [यज्ञ में जात-वेदा: देवता ग्रीर गायत्री छन्दवाले ग्रधिक मन्त्रों की ग्रावक्यकता होती है। ऐसी गवस्था में] जो भी ग्राग्निदेवता वाला [गायत्रीछन्दस्क] मन्त्र हैं, वह जातवेदा: देवतावाले मन्त्रों के विषय में विनियुक्त होता है।

ल-पुन: निचनत १२।४० में लिख़ा है-

'तदेतदेकमेव वैश्वदेवं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते, यत्तु कञ्चिद् -वहुदैवतं तद्वेश्वदेवानां स्थाने विनियुज्यते, यदेव विश्वलिङ्गमिति शाकपूणिः'।

प्रयात्—वह एक ही 'विश्वदेव' देवतावाला गायत्र तुच ऋग्वेद की समस्त शाखाओं में है [यज्ञ में विश्वदेव देवता और गायत्री छन्दवाले अधिक मन्त्रों की आवश्यकता होने पर] जो भी बहुत देवतावाला [गायत्रीछन्दस्क] मन्त्र है, वह विश्वदेव देवतावाले मन्त्रों के विषय में विनियुक्त होता है। जो भी विश्व लिङ्गावाला (=जिसमें विश्व शब्द पठित हो) मन्त्र है, वह प्रयुक्त होता है, यह शाकपूणि का मत है।

यह ध्यान रहे कि शब्द को देवता माननेवाले मीमांसकों और याजिकों के मत में जब पर्याय समक्ते जानेवाले इन्द्र, महेन्द्र, वृत्रहा और पुरन्दर भी पृथक्-पृथक् देवता माने जाते हैं, तब जातवेदा: और ध्रान्त के पृथक्-पृथक् देवता मानने में कोई सन्देह ही नहीं। इसलिए उनके मत में 'जातवेदा:' देवतावाले मन्त्रों के विषय में ध्रान्त देवतावाले मन्त्रों का प्रयोग कदापि नहीं हो सकता। यही ध्रवस्था 'विद्वदेव' देवता के सम्बन्ध में समक्तनी चाहिए। परन्तु यज्ञकर्म में जातवेदा:देवतावाले गायत्रछन्दस्क मन्त्रों की ध्रत्यता होने से जातवेदा: देवतावाले मन्त्रों के स्थान में घ्रान्तदेवतावाले मन्त्रों का प्रयोग उचित मान लिया गया। इसी प्रकार विद्वदेवदेवतावाले मन्त्रों के स्थान में बहुदेवतावाले मन्त्रों का विनयोग धारम्भ हुद्रा। शाकपूणि ने तो विद्वपदघटित मन्त्र के प्रयोग को ही स्वीकार कर लिया।

निरुक्त के उपर्युक्त बचनों में जिन दो विनियोगों का उल्लेख है, वे निरुचय ही गौण विनियोग हैं। उन्हें वास्तविक विनियोग किसी प्रकार स्वी-कार नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार का एक काल्पनिक विनियोग है—ऐन्द्रचा गाहंपत्यमुप-त्र तिष्ठते अर्थात् इन्द्र देवतावाली ऋचा से गाहंपत्याग्नि का उपस्थान करे। ऐन्द्री ऋचा गाहंपत्याग्नि का कथन नहीं कर सकती है। स्रतएव मीमांसा

२६७

३।२।३ में कहा है—वचनात्त्वयथार्थमेन्द्री स्यात् । श्रयात् वचनसामर्थ्यं से श्रययार्थं ऐन्द्री ऋचा से गाईपत्य का उपस्थान होगा । श्रगले सूत्र (३।२।४) • में गौणार्थं की कल्पना का निर्देश मीमांसाकार ने किया है।

#### काल्पनिक विनियोग

यदि विनियोगों की स्थिति यहीं तक रहती, तब भी विशेष हानि नहीं थी। जातवेदा: थ्रीर ग्रनिन में कथंचित् सादृश्य की उपपत्ति के ग्राघार पर सहा जा सकता था। परन्तु यज्ञों की ग्रनियन्त्रित वृद्धि के कारण श्रीतसूत्रकारों को ग्रनेक स्थानों पर ऐसे विनियोग भी करने पड़े, जिनका मन्त्रार्थ के साथ दूर का भी सम्बन्ध नहीं। यथा—

द्धिकावणो अकारिषम् इति वा संबुभूषन् दधिभक्षम् । श्रीत ४।१३।२॥

द्धिकावणो स्रकारिषम् इत्याग्नी ध्रीये दिधद्रप्सान् प्रार्थ । स्राह्म श्रीत ६।१३।।

सर्यात् — 'दिधकाव्णो स्रकारिषम्' मन्त्र से दही का भक्षण करे।

दिघकावा पद का अर्थ — निघण्टु १।४ में 'दिधकावा' पद प्रदिवनामों में पठित है। इसलिए दिधकावा के प्रन्तर्गत 'दिधि' ग्रंश का दहीवाचक 'दिधि' श्रंश का दहीवाचक 'दिधि' श्रंश का दहीवाचक 'दिधि' श्रंश का दहीवाचक 'दिधि' श्रंश का स्वाय दूर का भी कोई सम्बन्ध नहीं है। ' परन्तु श्रोतसूत्रकारों ने न केवल दिधकावा पद के प्रयं की अपितु सम्पूर्ण मन्त्रायं की उपेक्षा करके दही वाचक दिध शब्द के साथ समान वर्णानुपूर्वी मात्र के आधार पर इस मन्त्र को दिधमक्षण में विनियुक्त कर दिया'। ऐतरिय बाह्मण ६।३६ में इसका 'दिधका' देवता माना गया है। श्रोतसूत्रकार ने बाह्मण की भी उपेक्षा की, यह भी इस से स्पष्ट है।

:0

१. दिधकावा प्रयवा दिधका में श्रूयमाण 'दिधि' शब्द ''ग्रादुगमहन०'' (ग्रव्टा० २।१।१७१) सूत्र से निष्यन्न होता है। इसका ग्रयं है—गतिविशेष को धारण करनेवाला। यास्क ने ग्रव्यवाचक दिधका का निर्वचन इस प्रकार लिखा है—'दधत् कामतीति वा, दघन् कन्दतीति वा, दधत् ग्राकारी भवतीति वा'। २।२७॥

२. गृह्यसूत्रों में इस प्रकार के काल्पनिक विनियोगों का बाहुल्य है।

३. दिधकाव्णो मकारिषमिति दाधिकी शंसति ।

शांखायन श्रीर श्राक्वलायन के उपयुंक्त वचनों की मीमांसा से स्पष्ट है कि न केवल मन्त्रार्थ श्रपितु पदार्थ से भी श्रसम्बद्ध पद श्रथवा पर्वे कदेश श्रथवा वर्णमात्र' की समानता के श्रावार पर दर्शाया गया मन्त्र-विनियोग सर्वथा काल्पनिक ही है। उसे विनियोग कहनो भी निवनियोग पद का दुरुपयोग करना है।

#### गौग तथा काल्पनिक छन्द

ब्राह्मण-प्रवक्ताओं और श्रौतसूत्रकारों ने स्वकाल-प्रसिद्ध याज्ञिकप्रक्रिया के निर्वाह के लिए जिस प्रकार देवताविषयक गौण श्रौर कार्चुपनिक विनियोग अपनाए, उसी प्रकार उन्होंने यज्ञप्रक्रिया के निर्वाहाण उन्हों के विषय में भी गौण तथा काल्पनिक छन्दों का आश्रय लिया। इस विषय के अनेक उदाहरण हम पूर्व दर्शा चुके हैं। अब हम ब्राह्मणप्रन्थों के दो एक ऐसे वचन उद्धृत करते हैं, जिनसे सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट हो जायेगा कि ब्राह्मणप्रन्थों, में निर्विष्ट अनेक छन्द काल्पनिक हैं। यथा—

क- ऐतरेय बाह्मण ४।४ में लिखा है-

प्र प्र वस्त्रिष्टुभिमषम्, अर्चत प्रार्चत, यो व्यतीरफाणयद् इति । प्रज्ञाता अनुष्टुभः शंसित ।

स्रयात् — 'प्रप्रवस्त्रिष्टुभमिषम्' (ऋ० ८।६६।१); 'स्रचंत प्राचंत' ं (ऋ० ८।६६।६) 'यो व्यतीरफाणयत्' (ऋ० ८।६६।१३) प्रतीकवाले प्रसिद्ध प्रमृष्टुप्-छन्दस्क तृत्रों का शंसन करे।

इनमें से प्रथम तुच की द्वितीय ऋक् इस प्रकार है— नदं वो ग्रोदतीनां (१) नदं योयुवतीनाम् (२) । पति वो ग्राध्नयानां (३) धेनूनामिषुध्यसि (४) ।।

इस ऋचा के चारों पादों में कमकाः ७+७+६+७(=२७) ग्रक्षर हैं। ब्राह्मण के उक्त उद्धरण में इसे ग्रनुष्टुप् कहा है। ग्रनुष्टुप् में ३२ ग्रक्षर होते

१. 'शको देवी' मन्त्र का शनैश्चर ग्रह की पूजा में विनियोग इसी प्रकार का है। ग्रिप्रिवेश्यगृह्य तथा वौधायनगृह्य परिशिष्ट में इस प्रकार की काल्प-निक नवग्रहपूजा का विघान है।

२ बारव० श्रीत ६।२,६ में भी ब्रक्षरश: यही पाठ है।

हैं। यहाँ केवल २७ प्रक्षर हैं। इसलिए इसका अनुष्टुप् छन्द मानना सर्वथा काल्पनिक है।

ऐतरेय आरण्यक में इसकी अनुष्ट्रप्ता की उपपत्ति इस प्रकार वर्शाई है-

नदं व ग्रोदतीनामिती३ उष्णिग् ग्रक्षरैभैवति, ग्रेनुष्टुप्

ग्रर्थात् — 'नवं व ग्रोदतीनाम्' ऋक् ग्रक्षरसंख्या से उष्णिक् है, पादसंख्यां से ग्रनुष्टुप् ।

शौनक द्वारा ब्राह्मण और ग्रारण्यक का ग्रनुसरण के बीनक ने इस ऋचा के विषय में बाह्मण भीर ग्रारण्यक का ग्रन्धानुकरण किया है। वह लिखता है—

> सप्ताक्षरैश्चतुर्भिर्द्धे नदं मंसीमहीति च । पादैरनुष्टुभौ विद्याद् ग्रक्षरैरुष्णिहाविमे ॥१६।३२॥

म्रर्थात् — 'नवं व' (ऋ० ८।६६।२); 'मंसीमहि' (ऋ० १०।२६।४) ये दोनों ऋचाएँ पादसंख्या से म्रनुष्टुप् हैं, ग्रौर ग्रक्षरसंख्या से उष्णिक्।

ब्राह्मण-प्रवक्ता का स्वयं ग्रसंतोष — ब्राह्मणेप्रवक्ता ऐतरेय ने 'नदं व किया क्रक्षको ग्रनुष्टुप् लिखते हुए स्वयं ग्रपना ग्रसंतोष इस प्रकार व्यक्तं किया है—

तद्यथेह चेह चापथेन चरित्वा पन्थानं पर्यवेयात् तादृक् तद् यत् प्रज्ञाता अनुष्टुभः शंसति । अक्षित क्षित्र कि

प्रथात्—जैसे लोक में अबुड़-ख़ाबड़ मार्ग से चलकर कोई मार्ग पर पहुंच जावे, उसी प्रकार यह है जो [ग्रन्त में] प्रज्ञात प्रनुष्टुभों का शंसन करता है।

इससे स्पष्ट है कि 'नदं व' ग्रांदि प्रज्ञात [ज्ञास्त्रानुकूल] अनुष्टुप् नहीं हैं, वे तो अपय के समान कृत्रिम् अनुष्टुप् हैं।

सायण की स्पष्टोक्ति—सायण उक्त श्राज्ञय को ग्रत्यन्त स्पष्ट ज्ञब्दों में व्यक्त करता है—

यथा लोके किश्चन्मार्गानिभिज्ञस्तत्र तत्र केनिचिदपथेन चिरित्वा पन्थानं परिगच्छेदेवमत्रापि पूर्वोक्तरीत्या कृत्रिमा स्रनुष्टुभः शस्त्वा पश्चात् स्वतः सिद्धानामनुष्टभां शंसनं द्रष्टव्यम् ॥ ऐ० ब्रा० भाष्य । प्रयात — जैसे लोक में कोई मार्ग से ग्रनिम उपित ग्रपथ (ऊवड़-खावड़ पगदण्डी) से मार्ग पर पहुंच जावे। उसी प्रकार यहाँ भी कृतिम अनुष्टुप् ऋचाओं का शंसन करके स्वतः सिद्ध [ग्रकृत्रिम] ग्रनुष्ट्भों का शंसन समक्षना चाहिए।

इस व्याख्या में सायण ने 'नदं व' ग्रादि के लिए स्पष्ट कृत्रिम अनुष्टुप् शब्द का प्रयोग किया है। इससे 'नदं व' ऋचा के अनुष्टुप् छन्द का काल्पनि-कत्व सर्वथा स्पष्ट है।

ख-ऋत्त्रातिशास्य १६।१६ की व्यास्या करता हुन्ना वड्गुर्घशिष्य किसी प्राचीत ग्रन्थ का एक क्लोक उद्धृत करता है—

ज्क्तं हि—

त्रिष्टुभो या विराट्स्थाना विराड्रूपास्तथापराः । बहूना अपि ता ज्ञेयास्त्रिष्टुभो ब्राह्मणं तथा ॥ इति ॥ क्रोडन्नो रहम आभुवः (ऋ॰ ४।१६।४) इति ।

ग्रर्थात् — कहा है, विराट्स्याना तथा विराड्रूपा त्रिष्ट्रप् बहुत ग्रक्षरों से न्यून होने पर भी त्रिष्टुप् ही है, [क्योंकि] बाह्मण वैसा [निर्देश करता है]। यथा — क्रीडिक्सो (ऋ० ४।१६।५) मन्त्र।

शौनक ने ११ + ११ + ११ + द (= ४१) पादाक्षरों के छन्द का नाम विराइकपा त्रिष्टुप् माना है। यहां त्रिष्टुप् की सम्पत्ति में तीन ग्रक्षरों की न्यूनता है। परन्तु उड़वट द्वारा उद्धृत वचन से विदित होता है कि किसी बाह्मण में ५ ग्रक्षर न्यून होने पर भी कोडिक्सो (३६ अक्षरों के) मन्त्र का त्रिष्टुप् छन्द माना गया था। 'क्रीडिक्सो' ऋक् का वह त्रिष्टुप् छन्द भी 'नदं व' के समान कृत्रिम ही है, यह 'ब्राह्मणं तथा' वचन से ही ब्रवनित हो रहा है।

शीनक का असंतोष—शोनक ने ११+११+११+=४१ अक्षरों का नाम विराडकपा लिखते हुए स्पष्ट लिखा है—

विराड्रूपा नामेषा त्रिष्टुम्नाक्षरसम्पदा । १६।१६।। ग्रयात् यह विराड्रूपा त्रिष्टुप् ग्रसरसम्पत्ति से त्रिष्टुप् नहीं है।

इससे यह स्वष्ट है कि शौनक उसी छन्दोनाम को युक्त मानता है, जो

इन वो उद्धरणों से स्पष्ट हैं कि ब्राह्मजप्रन्यों में जिन छन्दों का निर्देश

है,वे उस-उस मन्त्र के वास्तविक छन्द हों, यह आवश्यक नहीं । दाह्मणप्रवस्ता प्रनेक स्थानों पर काल्पनिक — कृत्रिम छन्दों का भी व्यवहार करते हैं।

जब वैदिक वाङ्मय में प्रमाणीभूत ब्राह्मणनिर्दिष्ट छन्दों की ही यह स्रवस्था है, तब उनका स्रनुसरण करनेवाले छन्द:प्रवक्ताओं स्रोर छन्दोनिर्देशक सूत्र-कारों का तो कहना ही क्या ? उन्हें तो ब्राह्मणग्रन्थ के विधिविधानों का स्रनु-सरण करना ही पड़ेगा। स्रतः सर्वानुक्रमणी के सभी छन्दोनिर्देश यथार्थ हों, यह सर्वथा स्रसम्भव है। उसमें निदिष्ट छन्द श्रीधकतर काल्पनिक हैं।

#### यंज्ञ-प्रक्रिया से ऊपर उठा छन्दः प्रवक्रा

वैदिक छन्द शास्त्र के जितने ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध हैं, उनमें एकमात्र निवानसूत्र ही ऐसा है, जिसका प्रवक्ता ग्राचार्य पतञ्जिल यजप्रिक्षया की दासता से अपर उठा हुग्रा है। पतञ्जिल ने छन्द: प्रवचन करते हुए मन्त्रगत ग्रक्षर-संख्या के साथ-साथ पादगत ग्रवान्तर ग्रर्थ पर विशेष घ्यान रखा है। ग्रतएव केवल पतञ्जिल के छन्द: प्रवचन में ग्र्य से सम्बन्ध रखनेवाले नियताक्षर पादों के ह्रास ग्रौर विकर्ष (वृद्धि) के पूर्वनिद्धित्व नियमों का विधान मिलता है। इसी प्रकार हम देव ग्रादि छन्दों के प्रकरण (ग्र० ८) में पतञ्जिल के एक ग्रसाधारण छन्दोनियम की ग्रिमच्यक्ति दशी चुके हैं। उसमें भी पतञ्जिल ने बाह्मणवचनों की उपेक्षा करके वास्तविकता का निर्देश किया है।

सर्वसाघारण छन्दः प्रवक्ता पिङ्गल—संस्कृत वाङ्मय में प्रसिद्धि है कि पाणिनीय ग्रन्टाध्यायी ग्रीर काणावीय वैशेषिक दर्शन के समान पिङ्गल की छन्दोविचिति भी सर्वसाघारण है। ग्रर्थात् उसके छन्दोलक्षण किसी शाखा-विशेष ग्रथात् ग्राह्मियाविशेष पर ही ग्राध्रित नहीं हैं। संस्भवतः इसी दृष्टि से निदानसूत्रान्तगंत छन्दोविचिति के व्याख्याता हृषीकेश ग्रपर-नाम पेता शास्त्री ने लिखा है—

याष्वट् पिङ्गलनागाद्यैः छन्दोविचितयः कृताः । तासां पिङ्गलनागीया सर्वसाधारणी भवेत् ॥ ै

ग्रर्थात् — पिङ्गल नाग ग्रादि ने जों छः छन्दोविचितियाँ रची हैं। उनमें पिङ्गल को छन्दोविचिति सर्वसाघारण है।

१. द्र० - इसं ग्रन्थ को ग्र० द।

२. निदानसूत्र की भूमिका, पृष्ठ २५ पर उद्धृत ।

इस वृष्टि से पिङ्गल ग्रीर पतञ्जलि के छन्द:शास्त्रों का सूक्ष्म ग्रनुशीलन ग्रावश्यक है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती का अपूर्व साहस — प्रज्ञात वेदभाष्यकारों में एकपात्र स्वामी दयानन्द सरस्वती ही ऐसा आचार्य है, जिसने अपने वेदभाष्य में एकपात्र स्वामी दयानन्द सरस्वती ही ऐसा आचार्य है, जिसने अपने वेदभाष्य में एकपात्र करते हुए सर्वानुक्रमणियों का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने जिस प्रकार सहस्रों वर्षों से याज्ञिक प्रक्रिया के भार के नीचे दवे हुए लुप्तप्राय वास्तविक (आधिदैविक-आध्यात्मिक) वेदार्थ को पुनरुज्जीवित किया, उसी प्रकार यज्ञप्रक्रियानुगामी सर्वानुक्रमणियों के काल्पनिक छन्दों निर्देश के भार से वबे मन्त्रों के वास्तविक छन्दों को भी उन्मुक्त किया। सायण आदि भाष्यकार ब्राह्मण आदि में निर्दिश्ट छन्दों को काल्पनिकता को जानते हुए भी उनके भार से मुक्त न हो सके। अर्थात् उन्होंने आँख मीचकर सर्वानुक्रमणी के छन्दोनिर्देशों को दोहराने में ही अपना कल्याण समक्ता। इस दृष्टि से वैदिक छन्द शास्त्र के विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती के साहस की जितनी प्रशंसा की जाए, अल्प है। उ

सायण ग्रादि की ग्राली चना — अशेषशे मुषीसम्पन्न स्वामी दयानन्व सरस्वती को प्रतिभासित हो गया था कि सर्वानुक्रमणियों में निर्दिष्ट छन्द केवल याज्ञिक प्रक्रिया के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वेदार्थ करते समय उन-का निर्देश न केवल प्रनावश्यक है, ग्रापितु स्वरशास्त्र के निरपवाद नियमों से विपरीत होने के कारण ग्रनुपयुक्त भी है। ग्रतएव उन्होंने वेदभाष्य करते हुए ऋदसर्वानुक्रमणी के छन्दोनिर्देश का ग्रांख मीचकर ग्रनुसरण करनेवाले

१. देखिए-- वेदार्थं की विविध प्रक्रियाग्रों का ऐतिहासिक ग्रनुशीलन' नामक हमारा निवन्थं।

र इसी लेख में ऐतं o बार भाष्य से उद्भृत 'कृत्रिमा ग्रनुप्टुम: शस्त्वा...'

३. लग मग सन् १६३६ में श्री पं० सातवलेकर जी ने कात्यायन के छन्दी-निर्देश की वास्तिवक स्थिति न जानकर ऋक्सर्वानुक्रमणी के ग्राघार पर ही स्वामी स्थानन्द सरस्वती के ऋग्भाष्य में निर्दिष्ट छन्दों में सहस्रों ग्रशुद्धियां दर्शाने का दुस्साहस किया था। हमारे लेख से उनके लेख का न केवल संमाधान ही होता है, ग्रिपतु स्वामी दयानन्द सरस्वती की ग्रद्भुत विद्या, प्रतिभा ग्रीर साहस का भी परिज्ञान हो जाता है। वस्तुत: वेदार्थ के विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती की देन ग्रभूतपूर्व हैं। ग्रावश्यकता है, उनके ऊपर कार्य करने की।

२७३.

सध्यण ब्रादिकी तीव भ्रालोचना की । वे ऋरभाष्य १।३६ की उपक्रमणिका में लिखते हैं--

अत्र सायणाचार्यादिभिर्विलसनमोक्षमूलारादिभिश्चैतत्सूक्तस्था [युजो] मन्त्राः सतोवृहतीछन्दस्काः, अयुजो वृहतीछन्दस्काश्च, छन्दः- शास्त्राभिप्रायमविदित्वाऽन्यया व्याख्याता इति मन्तव्यम्।

श्रर्थात् यहां सायणाचार्यं ग्रादि [भारतीयों] ग्रीर विलसन मैक्समूलर ग्रादि [ ग्रोरोपियनों ] ने इस सूक्त के समसंख्यावाले मन्त्र सतीवृहती छन्दवाले हैं. और विषम संख्यावाले बृहती छन्दवाले, ऐसा छन्द:शास्त्र के ग्राभिशाय को न जानकर ग्रन्थया [ग्रयुक्त] व्याख्यान किया है —

इसी प्रकार वे पुन: ऋ०१।४४ के धारम्भ में लिखते हैं -

धत्र सायणाचार्यादिभिविलसनमोक्षमूलरादिभिश्च युजः सतो-वृहत्योऽयुजो बृहत्य इत्युक्तम्, तदलीकतरम् । इत्थमेतेषां छन्दोविषयकं विज्ञानं सर्वत्रैवास्तीति वेद्यम् ।

श्रयति — सायण, विलसन श्रीर मैक्समूलर श्रादि ने इस सूक्त के सम-संख्यावाले मन्त्र सतोबहती छन्दवाले, श्रीर विषम संख्यावाले वृहती छन्दवाले हैं, ऐसा कहा है। वह मिथ्या है। इन लोगों का छन्दोविषयक ज्ञान सर्वत्र इसी प्रकार का [ग्रयात् मिथ्या] है।

इसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदभाष्य मं० १ सूक्त ५३ तथा ६३ में भी सायणादि के छन्दोज्ञान की ग्रालोचना की है।

प्रश्न हो सकता है कि इन सुक्तों के मन्त्रों का जो छन्द सायण ग्रादि ने लिखा, वही कात्यायन ग्रादि ने भी ऋषसर्वानुक्रमणी ग्रादि में लिखा है। तव स्वामी दयानन्द सरस्वती कात्यायन ग्रादि के विषय में कुछ न लिखकर उनके ग्रनुगाभी सायण ग्रादि पर क्यों बरसे ?

. इसका उत्तर स्वामी दयानन्द सरस्वती के पूर्व उद्धरण में पठित छन्द:-शास्त्राभिप्रायमिविदित्वा पदों के ग्रन्तग्रंत छिपा हुग्रा है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद की याज्ञिक प्रक्षिया का विरोध कहीं नहीं किया । इसके विपरीत उन्होंने ग्रान्तिहोत्र से लेकर ग्रद्धवमेधपर्यन्त श्रोतयज्ञों के करने का विधान ग्रपने ग्रन्थों में बहुत्र किया है । उन यज्ञों में कात्यायन ग्रादि द्वारा निर्विष्ट छन्दों की उपयोगिता है । इसलिये स्वामी दयानन्द ने कात्यायन ग्रादि के छन्दोनिर्देश को मिथ्या न कहकर उनका ग्रस्थान में उपयोग करनेवाने .
सायण ग्रादि की ग्रयोग्यता दर्शाई है। इसी ग्रभिप्राय को मन में रखकर है छन्दःशास्त्राभिप्रायमिविदित्वा (छन्दःशास्त्र का अभिप्राय न जानकर) पदों का प्रयोग किया है। कात्यायन का छन्दःशास्त्र ग्रीर उसके छन्दोनिर्देश यक्तप्रित्रया में उपयुक्त है। वेद के ग्रर्थशान में न केवल उनकी उपयोगिता ही है, ग्रपितु बहुत्र उनके ग्राधार पर ग्रर्थ का ग्रन्थ होना भी सम्भव है। इसलिय वेदार्थ करते समय वेद के सामान्य छन्दोविधायक ग्राधार पिङ्गल के छन्दःशास्त्र का ग्राध्य लेना ही उचित है। यतः सायण ग्रादि ने इस पर विचार न करके कात्यायनीय छन्दोनिर्देश का ग्रन्थ ग्रनुकरण किया है, इसलिए उनकी गर्हा युक्त है।

इस प्रकार हमने इस प्रकरण में बाह्मण श्रीत श्रीर सर्वानुक्रमणियों में निर्विष्ट छन्दों का ग्रसामञ्जस्य भले प्रकार स्पष्ट कर विया। ग्रीर हमने यह भी अभिक्यक्त कर विया कि इन ग्रन्थों में जो छन्वीनिर्देश उपलब्ध होता है, वह केवल तात्कालिक याज्ञिक प्रक्रिया की उपपत्ति के लिए हैं। इसीलिए ग्रियक्तर वे वास्तविकता से बहुत दूर चले गए हैं, ग्रर्थात् छृत्रिम्न हैं। अनेक स्थानों पर उक्त छन्दों को स्वीकार करने में स्वरशास्त्र के निरपवाद नियमों को भी तिलाञ्जलि देनी पड़ती हैं। ऋचाभों के प्रतिपाद के ग्रवान्तर ग्रथं करने में भी बहुत गड़बड़ी होती हैं। इसलिए वेदार्थ की दृष्टि से बाह्मण ग्रादि में निर्विष्ट छन्द सर्वथा हेय हैं। मन्त्र का वास्तविक छन्द तो वही हो सकता है, जिससे श्रवणमात्र से मन्त्रगत वास्तविक ग्रक्षरसंख्या का बोध हो जाए। इस दृष्टि से स्वामी दयानन्द सरस्वती का छन्दोनिर्देश ही युक्त कहा जा सकता है। यदि ग्रक्षरगणना में हुई भूल के कारण उसमें कहीं श्रशुद्धि हो, तो वह क्षम्य है, परिशोधनीय है।

#### उपसंहार

वैदिक छन्द:सम्बन्धी जो सामग्री विविध वैदिक ग्रन्थों में बिखरी हुई थी, उसे हमने इस ग्रन्थ में यथाशक्ति एकत्रित करने का प्रयत्न किया है। ग्रनेक विवयों पर हमने सर्वथा नया प्रकाश भी डाला है। ग्रारम्भ के ५ ग्राध्यायों में सर्वथा नए विवयों का समावेश है। ग्रध्याय ५ ग्रीर १८ इस ग्रन्थ के मौलिक ग्रध्याय है। इन ग्रध्यायों में हमने जो कुछ लिखा है, उससे मतभेद हो सकता है, परन्तु हमने इन अध्यायों में इसनी ठोस सामग्री भर दो है कि हर एक

ं व्यक्ति को इन विषयों पर विचार श्रवश्य करना पड़ेगा। चाहे वे हमारे परिणाम को स्वीकार करें, श्रथवा नहीं ॥

-:0:-

इति श्रजयमेर (श्रजमेर) मण्डलान्तर्गतविरञ्च्यावासाभिजनेन
श्रीयमुनादेवीगौरीलालाचार्ययोरात्मजेन
सीमांसकिशरोमणि-महामहोपाध्यायश्रीचिन्नस्वामिनोऽन्तेवासिना
भारद्वाजगोत्रेण त्रिप्रवरेण
वाजसनेय-चरणेन
माध्यन्विनिना
युधिष्ठिर-मीमांसकेन
विरचिता
वैदिक-छन्दोमीमांसा
पूर्तिमगात्।।



### प्रथम-परिशिष्ट

#### परिवर्धन परिवर्तन संशोधन

पृष्ठ ३२, पं० १७-कनीना-ते० आ० १।२७।६ में कनीन का स्त्रीलिङ्ग कनीनी भी पठित है- कुमारीषु कनीनीषु। कनीनी भी कनीना के समान मध्योदात्त है। सायण ने 'कानीनी' के अर्थ में प्रयुक्त माना है-कनीनीषु कुमार्था: पुत्रीषु। हमारे विचार में यह ठीक नहीं है।

पृष्ठ ६४,कालम २, संख्या २७ के धागे—शांखायन घ्राचार्य का नाम भी जोड़ें। शांखायन श्रीतसूत्र के सप्तमाध्याय में कुछ छन्दोलक्षण निर्दिष्ट हैं।

पृष्ठ ६४, कालम २, संख्या २८ के ब्रागे-२६ कात्यायन, ३० गरुड़ ग्रौर ३१ गार्ग्य तीन नाम मुद्रणदीष से छूट गये हैं।

पुष्ठ ६४, पं० १८ में ३१ संख्या की ३२ बनावें।

,, ,, ,, २० में ३२ संख्या को ३३ बनावें।

,, ,, २४ में 'वर्तमान' शब्द के स्थान में 'विद्यमान' शोधें।

,, ,, २७ में 'पृष्ठ ४०३' के ग्रागे जोड़ें—ग्रथवंवेदीय वृहत्सर्वा-नुष्तमणी के ग्रन्त के पटल के ग्रनुसार ग्राश्वलायन की भी कोई ऋक्सर्वानु-कमणी थी।

पृष्ठ ६६, पं०५ में निर्दिष्ट 'रत्नमञ्जूषा' ग्रन्थ के लेखक का नाम अज्ञात हैं। यह जैनग्रन्थ है। यह ग्रन्थ'भारतीय ज्ञानपीठ' काञ्ची से प्रकाशित हुआ है। पृष्ठ ७०, पं० २६ में 'ग्रष्टक द से' के स्थान में 'ग्रष्टक ६ से' शोर्षे।

पुष्ठ १४, पं० २४- ज्ञाक्वरी — तै०सं० १।७।११ के 'सप्तपदां ज्ञाक्वरिमुद-जयत्' पाठ में 'ज्ञाक्वरि' ह्रस्व इकारान्त भी श्रुत है। तै०सं० २।६।२ में वीर्घ ईकारान्त का भी निर्देश है।

ग्र० ६, १०, ११, १२ में विणित छन्दों में से कतिपय छन्दों का निर्देश शांख़ायन श्रीतसूत्र के ग्र० ७ कं० २५-२६-२७ में भी उपलब्ध होता है। पाठक उन्हें भी यथास्थान जोड़ें। पृष्ठ १६१, पं॰ २६-याजुष सर्वानुक्रमणी के टीकाकार॰ — याजुष सर्वा-नुक्रमणी की एक ग्रजातकर्तृ के टीका का हस्तलेख 'रसायनशाला गोण्डल' के हस्तलेख संग्रह में है। उस के ग्रारम्भ में भी १०६ ग्रक्षरों से ग्रधिक ग्रक्षरोंवाले मन्त्रों का छन्द नहीं माना है। इस विषय में महीधरभाष्य (बम्बई सं॰) पृष्ठ २, कालम २ भी ब्रष्टन्य है।

एक अज्ञात छन्दोविचिति—ग्रापस्तम्ब श्रौत ६।१७। द के भाष्य में धूर्त स्वामी लिखता है—

उपचरणीयासु द्विपदस्वं नेष्यत इति छन्दोविचितिवचनात् । इस पर वृत्तिकार रामाण्डार लिखता है—— उपवरणीयासु प्रयुज्यमानासु ।

श्रर्थात्—[यज्ञ में] प्रयुज्यमान द्विपदाश्रों का द्विपदत्व [श्रर्थात् दो पदों के अन्त में श्रवसान करना] इब्ट नहीं है, छन्दोविचिति के वचनानुसार।

धूर्त स्वामी के मैसूर पाठ में द्विपदात्वं पाठ है, वह चिन्त्य है। बड़ौदा का द्विपदत्वं पाठ युक्त है।

छन्दोविचिति का उक्त मत उपलब्ध छन्दोविचितियों में प्राप्त नहीं होता।
मनत्र का समान पाठ होने पर भी छन्दोभेद— छान्दोग्य मन्त्रज्ञाह्मण
पर कलकत्ता से सायणाचार्य और गुणविष्णु का भाष्य छपा है। उस में मनत्र
वा मन्त्रों का समान पाठ होने पर भी लगभग २५-३० स्थानों पर दोनों
व्याख्याकारों ने भिन्न-भिन्न छन्दों का निर्देश करते हैं, इसको जानने के
लिये इन दोनों की व्याख्याएं देखने योग्य हैं।

ऐसा ही एक स्थल श्री पं॰ रामशङ्कर भट्टाचार्य ने ग्रपने २०-६-६१ ई० के पत्र में दर्शाया है—

'ललित सहस्रनाम के भाष्य में भास्कर ने लिखा है—ग्रत एव ग्रप्स्वन्तर-मितिमन्त्रस्य याजुषायर्वणबह् वृचेभिन्नछन्दस्कत्वेन पाठेऽपि भेदानङ्गीकारस्ता-न्त्रिकाणां संगच्छते । तदुक्तम्—''ग्रप्स्वन्तर इति मन्त्रेण शोषयेदम्बुमण्डलम् । ग्रार्क्योष्णिहा पुरस्ताच्च बृहत्या पुर उष्णिहा" इति । एवं युञ्जति हरी इषि-रस्येति मन्त्रो बह् वृचछन्दोगाभ्यां छन्दोभेदेन पठचमानोऽपि न भिद्यते ।' ललित सहस्रनाम भास्करभाष्य पृष्ठ ७ ।।

in the same

sele manager princip is raft a position

when these examines of the sentence of the 18.17 and 1

# द्वितीय-परिशिष्ट

### मन्त्रागाम् त्राधिदैविकार्थ-विज्ञाने छन्दसां साहाय्यम्

माननीया वैदिकवाङ् मयपरिश्तीलने बद्ध परिकरा विद्वद्वरेण्याः ! विदितनेय खलु तत्र भवद्म्यो यद् वैदिकच्छन्दसां मन्त्र स्वरापरिज्ञानमेव प्रयोजनपिति वैदिका मन्यन्ते। तत्फलं तु यज्ञकर्मणि ग्रानुष्टुभं शंसित, त्रैष्टुभं शंसित
इति विधिवाक्येषु तत्तच्छन्दोयुक्तानामृचां सुकरो विनियोगः। सत्यप्येवम्,
वैदिकछन्दःशास्त्रस्याध्ययनकाल एव मम मनिस द्वे शङ्के उदयद्येताम्। तत्र
प्रथमा —शिक्षादिषु षद्सु वेदाङ्कोषु छन्दःशास्त्रं विहायान्येषां वेदाङ्कानां
साक्षात् परम्परया वा वेदार्थज्ञाने साहाय्यं वेद्धविद्याविचक्षणाः प्रायेण स्वीकुवंते। तथा सित वेदाङ्कमध्यपतितत्वात् छन्दःशास्त्रेणापि प्रवश्यं छन्दोज्ञानद्वारा मन्त्रार्थपरिज्ञाने कथंचित् साहाय्यं विधातव्यमेव। प्रन्यथा वेदार्थोपयोविषु वेदाङ्कोषु तस्य परिगणननसम्बद्धं स्याद् इति। द्वितीया — प्रतिच्छन्दो
नियताऽक्षरसंख्या बहुषु मन्त्रेषु एकद्वयक्षरन्यूनाधिक्येनातिक्रान्ता समुपलम्यते।
एतादृगक्षरन्यूनाधिक्ये कि कारणम् ? किमेतद् प्रक्षरन्यूनाधिक्यं मन्त्रकाराणां
छन्दोरचनाया प्रकौशलं सूचयित, यद्वाऽत्रास्ति तादृशो विशिष्टोऽर्थो वाच्यः, ?
यम् प्रसरन्यूनाधिक्येन द्योधयितुमभिलषित।

सुदीघेंऽस्मिन् काले उभयोरिप शङ्कयोः समावानायं मयाऽनेके कृतभूरि-परिश्रमा वैदिका विद्वांसः समपृच्छचन्त । परन्तु नैव मया किचिद् हृदयग्राहि समावानमेकस्या ग्रिप शङ्कायाः सनुपलब्बम् । विषयमिमं सततमनुशीलयता मया द्वित्रवर्षेम्यः प्राक् समाधानसूचिका काचिद् ग्राशाकणिका समुवलब्धा । तामेबाहमस्मिन् निबन्धे संसेपेण समुगस्थापयामि ।

यद्यपि वैदिकेषु छम्बःसु त्रयः सप्तकाः गायत्र्याश्च प्राञ्च छन्दांसि निष्-

१. यह निबन्ध 'घोरियण्टल रिसर्च कान्फ्रेंप' के सन् १६७८ के पूना के ग्रिधिवेशन में वेदिवमाग में मैंने पढ़ा था। समयामाव तथा ग्रस्वस्थता के कारण इसका माषार्थ नहीं दिया जा रहा है।

प्यन्ते । तथाप्यद्ययावनमर्या प्रथमसप्तकस्थानां छन्दसां विषय एव किञ्च-द्ध्ययनं कृतम् । तत्रापि न सर्वे ऋग्वेदीयाः तत्तच्छन्दोन्विता सर्वे मन्त्रा परि-बोलिताः । प्रत एवास्मिन् विषये यत्किञ्चन्मया लिस्यते, तस्य प्रयोजनं छन्दांसि मन्त्रायँविज्ञाने साहाय्यं विधातुं ज्ञवन्वन्ति न वेति विचारपरम्परायाः प्रवर्तनमेव ।

छन्वांसि वेदार्थविज्ञाने सहायकान्यतानुपयोगीनिः, इत्यस्मिन् विषये-द्विविधान्यपि वचनानि वैविकवाङ्मये समुपलभ्यन्ते । तत्र तावद् यैर्वचनैश्छन्दसां वेदार्थज्ञाने सहायीभाव: सुच्यते, तान्युपस्थाप्यन्ते 🕂 🧢 🤼

१. जैमिनिराचार्यः पूर्वमीमांसाज्ञास्त्र ऋग्लक्षणमित्यमाचन्द्रे- यत्रार्थ-वशेन पादव्यवस्था सा ऋक् (मी॰ २।१।३५)। एतेन लक्षणेन ऋक्षु अर्थ-वज्ञेन पादव्यवस्थां प्रतिपादयन् सूत्रकारो मन्त्रार्थविज्ञाने छन्दसां सहायकत्वं प्रज्ञा-पयित । अत्र भाष्यकृता शवरस्वामिना ग्रन्निः पूर्वेभिऋ विभिरीडचो नूतनैरुत ( ऋ० १।१।२) इत्यस्यामृचि प्रथमचरणे प्रवान्तरस्याप्यर्थस्यापरि-समाप्तिमवलोकयता सूत्रकारोक्तस्य ऋग्लक्षणस्य प्राधिकत्वम्बत्वा क्वचिच्छन्दो-ऽनुरोघेनापि पादव्यवस्या समाद्ता । ग्रस्मःमते त्वत्रापि निदानसूत्रस्यस्याङ्ख्नाे-विचित्याः अष्टाक्षर आपञ्चाक्षतायाः प्रतिकामति, श्रादशाक्षरताया म्रिभिकामित लक्षणाम्याम् म्रिग्नः पूर्वेभिक्षः विभिरीडचः इत्येवं प्रथमं पादं नूतनैरुत इत्येवं द्वितीयं पादं स्वीकृत्यार्थशेन पादव्यवस्थाऽञ्जसा व्यवस्थापितुं शक्यते । श्रतः सूत्रकारस्य जैमिनेलंक्षणं सर्वथा निर्दोषम् ।

२. ऋग्भाष्यकारो वेङ्कटमाधवीऽपि जैमिनीयं लक्षणमनुरुध्य द्विरुक्तवान् । पादे-पादे परिसमाप्यन्ते प्रायेणार्था अवान्तराः इतिषठाष्टकस्याष्टमाध्या-यस्यावी चतुर्दशे श्लोक उक्तम ।

प्रतिपादम्चामर्थाः सन्ति केचिदवान्तराः इत्याख्यातानुकमण्या प्रादौ छन्दोऽनक्रमणिविवरणेऽलेखि ।

छन्दोविज्ञानं मन्त्रार्थविज्ञाने कथं साहाय्यं विदधातीत्यत्रोक्तम्-पादावसानविज्ञानं छन्दोज्ञानेन सिद्ध्यति इत्युग्भाष्यादौ ।

एवं छन्दोज्ञानेन पादावसानं विज्ञायते, तज्ज्ञाने चावान्तराः पादार्था विज्ञायन्त इति वेङ्कटमाधवस्याभिप्रायः।

३. शार्षेयबाह्मणे पठचते—यो ह वा अविदितार्षेयच्छःदोदैवतबाह्म-णेन मन्त्रेण याजयति वाऽध्यापयति वा स्थाणुं वच्छंति गतं वा पद्यति प्र वा मीयते।

ग्रत्र बाह्यणपदेन विनियोजकं ब्राह्मणम् इति लक्षणेन विनियोग उच्यते । दैवतिविनयोगयोर्नेन्त्रार्थंज्ञाने सहायकत्वं सर्वेरिय स्वीक्ष्यिते । श्रार्थ-ज्ञानमि मन्त्रार्थंज्ञाने सहायकारीति स्कन्दवेद्ध्वदमाघवौ स्वग्भीव्यस्यादौ स्वी-कुर्वति । एवं तन्मध्यपतितम्यायेन छन्दांस्यिप मन्त्रार्थविज्ञाने सहायकानि इत्या-र्षेयबाह्मणवचनाद् विज्ञायते ।

४ ऋवतर्वानुक्रमण्यां कात्यायन ग्राह्—ग्रर्थेप्सव ऋषयो देवता-रछन्दोभिरुपथावन् । प्रस्यायमाश्चयः—मन्त्राणामर्थं ज्ञातुकामा ऋष्यरछ-न्दसां साहाय्येन मन्त्राणां या देवता ये मन्त्रार्थास्तान् प्राप्तवन्तो ज्ञातवन्त: ।

४. सायणाचार्य ऋग्भाष्यस्योपोद्घाते षडङ्गप्रकरणे उपक्रवीपसंहारयोः सर्वेषामि वेदाङ्गानां वेदार्थोपयोगित्वं मुक्तकण्ठेनोक्तवान् । तथापि छन्दोज्ञानं वेदार्थविज्ञाने कथं सहायकारीति न विस्पष्टमुक्तम् ।

द्वितीयं छन्दांसि वेदार्थज्ञानेऽनुपयोगीनीति पक्षं केवलमृग्भाष्यकारः स्कन्द स्वाम्येव कण्ठनो ब्रवीति । तदुक्तम् —तत्रार्षदैवतयोः ग्रर्थावबोधने उपयुज्य-मानत्वात् ते दर्शयिष्येते । न छन्दः, ग्रनुपयुज्यमानत्वात् इति (ऋग्भा-ष्यारम्भे ) ।

यद्यपि मध्वाचार्यविरचितस्यग्भाष्यस्य दीकाकृता जयतीर्थेन स्कन्दस्वा-म्युक्तस्य छन्दोज्ञानस्यानुपयुज्यमानत्वप्रतिपादकवचनस्य 'एतेन छन्दोज्ञानमनु-पयुक्तमिति कस्यचिन्मतं निराकृतं भवति' इत्येवं खण्डनं कृतम् । तथापि न तेन न च तद्विवृत्तिकारेण नर्रासहेन छन्दोज्ञानं कथं वेदार्थज्ञाने साहाय्यं विवधातीति न व्यक्तीकृतम् ।

एवं च भारतीयवाङ् मये छन्दोविषये द्विविधान्यपि वचांस्युपलभ्यन्ते । स्रत्रछन्दोज्ञानं मन्त्रार्थज्ञाने साहाय्यं विधत्ते न वेति जायते विचारणा । सहाय-कारित्वेऽपि च कि पादावसानविज्ञानेनावान्तरपादार्थविज्ञाने साहाय्यमाचरित, उतान्याऽपि काचन विधा वर्तते, यया छन्दोज्ञानं वेदार्थविज्ञाने साहाय्य-मादधाति इत्यपि विचारणीयं भवति ।

यथा च जैमिनीयं वेड्कटमाधवीयं च मतम्, तथा सित एकद्वचक्षरन्यूनाधिक-ताया न किमिप प्रयोजनं व्याख्यातं भवति । प्रतो मयाऽन्यो यो निरुक्तकारेण यास्केन वेवतानां भितताहचय्यं व्याचक्षता मार्गः संसूचितः,तमनुष्ठव्ष्य किच्चव् विचार इह प्रस्तूयते । प्रत एवास्य लेखनाम्नि 'ग्राधिवैविकार्यविज्ञाने' इति विशेष्णं प्रतम् ।



| (ZIRITES)               |                |
|-------------------------|----------------|
| जगती ४६                 | 11(D) ye       |
|                         |                |
| त्रिष्ट्प् ४४           |                |
| पङ्क्ति ४०              |                |
| बृहती ३६                |                |
| अनुष्टुप् ३ <b>२</b>    |                |
| उष्णिक् २८              | २७<br>२७<br>२४ |
| गायत्री २४ पृथिति२४२३२३ |                |
|                         |                |

. % भगवता यास्केन देवतप्रकरणे ( प्र० ७।८-११ ) ग्राग्यादीनां भित-ग्राहचर्यं प्रतिपादयता एवमुच्यते—

श्रयैतान्यग्निभक्तीति—ग्रयं लोकः प्रातःसवनं वसन्तः गायत्री
.....। श्रयैतानीन्द्रभक्तीनि —ग्रन्तिरक्षलोको माध्यन्दिमं सवनं
ग्रीष्मस्त्रिष्टुप् .....। ग्रयैतान्यादित्यभक्तीनि —ग्रसौ लोकस्तृतीयं
सब्दुनं वर्षा जगती । एतेष्वेव स्थानव्यहेषु ऋतुच्छन्दः स्तोमपृष्ठस्य
भक्तिशेषं कल्पयीत । ग्रनुष्टुप् पृथिव्यायतनम् ....। पङ्क्तरन्तरिक्षायतनम् । ग्रतिच्छन्दांसि द्युभक्तीनि इति ।

एतेन भक्तिसाहचर्यव्याख्यानेन प्रथम-सप्तकस्थानां गाधत्र्यादिजगत्यन्तानां छन्दसां ऋमेण पृथिव्या ग्रारम्य द्युलोकपर्यन्तं स्थिताभिस्तत्तत्व्देवताभिः सह सम्बन्धः प्रतिपावितो भवति ।

पृथिवीमारम्याऽऽद्युलोकं ये मक्तो विचरन्ति ते स्थानभेदात् सप्तविधाः। तेऽिष पुनः सप्तसप्तिभर्भेदेविभज्यमानाः 'सप्त सप्त हि माक्ता गणाः' (का० का० ६।३।१।२५) इति वैदिकाः समामनन्ति । इमे एव सप्तविधा मक्तः पुरा-णेषु परिवह्याब्देनोच्यन्ते । एवं च पृथिवीतलादारम्य द्युलोकपर्यन्तं यदन्तिरक्षं तत्सप्तभागैविभज्य प्रतिभागं गायज्यादिकमेण छन्दसां विनियोगो द्रष्टव्यः । यथा—

]विविषछन्दोभिः स्तुतानाम् ग्राधिदैविकदेवतानां स्थिति-निदर्शकं चित्रं सम्मुखे पृष्ठे द्रष्टन्यम् । ]

एवं सप्तविधच्छन्दोऽन्वितंर्मन्त्रेस्तत्तत्स्थानस्था प्रग्निवाध्विन्द्रवैश्वानर-सवित्रादयो देवता: स्तूयन्ते वर्ण्यन्ते च इति निष्कृष्टोऽर्थः समासेन ।

यद्यपि निरुक्तकृता यास्केन वैदिका देवताः पृथिव्यन्तरिक्षद्यस्थानभेदेन विभिन्नयोपदिष्टाः, तथापि तासां देवतानां सर्वस्थानसंयोगो न शङ्कृतीयः । यतो हि सर्वा प्रपि देवताः त्रिता त्रिवृता वोच्यन्ते । त्रितित्रवृच्छव्दाम्यां च देवतानां त्रिस्थानभागित्वं सूच्यते । इह निदर्शनार्थं कतिपयानां देवतानां त्रिवृत्त्वमर्थात् त्रिस्थानभागित्वमुच्यते—

पृथिवीस्थाने पठितस्याग्नेस्त्रिवृत्त्वं = त्रिस्थानभागित्वं 'तम् ग्रकुण्वन् त्रेधा
भुवे कम्' (ऋ० १०। द्वा१० ) इत्यृक् प्रत्यक्षं विकतः। व्याख्याता चेयमृक्
तथेव यास्केन — तमकुर्वं स्त्रेधा भावाय पृथिव्याम् ग्रन्तिरक्षे दिवीति
शाकपूणि: (निक० ७।२८) इति ।

वायोस्त्रिवृत्त्वं 'वायुर्वा ग्राशुस्त्रिवृत् । स एषु त्रिषु लोकेषु वर्द्धते'ः, इति स्पष्टं ज्ञतपथे (८।४।१।६) श्रूयते ।

इन्द्रस्य त्रिवृत्त्वम् 'इन्द्रो यद् वज्री धृषमाणोऽन्धसा भिनद् वलस्य परिधी रिव त्रितः' इत्यृङ्मन्त्रे (ऋ०१।४२।४)व्यक्तमुच्यते । यास्काचार्योऽपि 'यस्य त्रितो व्योजसा' इत्यृङ्मन्त्रं (ऋ० १।१८७।१) व्याचक्षाण आह—'यस्य त्रितं ग्रोजसा बलेनः। त्रितस्त्रिस्थान इन्द्रो वृत्रं विपवर्णं त्यर्दयति' (निरु० ६।२४) इति ।

वैश्वानरस्य त्रिवृत्तवं तत्तत्स्थानित्वनिवर्शकैर्वचनैविज्ञायते,। तथा ह्यस्य द्युस्यानित्वम् 'एष वाऽग्निव श्वानरो यदादित्यः' इति मैत्रायणीयानामाञ्चाये (मै०सं० १।६।६) श्रूयते। श्रन्तिरिक्षस्थानित्वं 'तत्को वैश्वानरः ? मध्यम इत्या-चार्यः। वर्षकर्मणा ह्योनं स्तौति — वैश्वानरो वस्युमग्निजंधन्वाँ श्रध्नोत् काष्ठा श्रव शाम्बर भेत्' इत्युङ् मन्त्रम् (ऋ० १।५६।६) उदाहरन् यास्कः प्रतिपादया-ञ्चकार (निष्ठ० ७।२२-२३) । पृथिवीस्थानित्वं चास्य 'वैश्वानरं विभ्रति भूभिरग्निम्' (अथर्व १२।१।६) इत्याथर्वणी श्रुतिः श्रुत्येव प्रतिपादयति ।

एदमाद्यः सप्तिभागित्रयादिछन्दोभिस्स्तुता देवता तत्तत्सम्बन्धिनि मच-न्मण्डले परिवहे वा विद्यमाना एव स्तूयन्ते न सामान्यरूपेण । एतस्य विषयस्य किञ्चित्रवर्श्वनाय उषोदेवताया मन्त्रा उपस्थाप्यन्ते ।

उषोदेवता ग्रुस्थाना वतंते । तस्याः कालो राज्याः पिक्वमो यामो ब्राह्ममृहूर्तास्यः । ग्रस्मिन् काले उषसः प्रकाशो मुदूरम् ग्राकाशस्योध्वंभागे प्रथममृपलम्यते । तदन् ग्रयमेवोससः प्रकाशो यथा-यथा सूर्योदयस्य कालः समीपमेति
तथातथाऽघस्ताद् ग्रवतरित । एवमुषोदेवता ग्रुस्थाना सती ग्रापृथिवीं सर्वाणि
स्थानानि व्याप्नोति । ग्रत एवास्याः स्तुतिः प्रथमसप्तकस्थैः सर्वरिप छन्वोभिऋग्वेद उपलम्यते । प्रतिच्छन्दो मन्त्रा ऋग्वेद इत्थमुपलम्यन्ते— जागताः ४
चत्वारः, त्रैष्ट्रभाः १२१ एकविशत्यधिकं शतसंख्याकाः, पाङ्कताः २८ ग्रष्टाविश्वतिः, बार्ह्तताः १२ द्वादश, ग्रानुष्ट्रभाः ४ चत्वारः, ग्रीष्णिहाः ३ त्रयः,
गायत्रयाश्य ३ त्रयः ।

यथायथा प्रकाशस्य मात्रा वर्धते तथातथोषस उषस्तवं ह्वासतामेति । तत्तत्स्थानीयाया उषस: स्तुतौ छन्दांस्यिप यथाक्रमं परिवर्तन्ते । तथेव उषसो यणंनेऽपि परिवर्तनं समुपलम्यते । यथाछन्दो वर्णन-परिवर्तनं त्वित्त्थं द्रष्टुं शक्यते—

- , उष्त ग्राद्योपलिब्धराकात्तस्य पुरोभागे ग्रत्यूर्ध्वं स्वल्पे स्थाने रक्ताभेन • प्रकाशेन संयुक्ता गृह्यते । ग्रतो द्युस्थानाया उषसो जागतेषु मन्त्रेष्वित्यं स्तुतिः श्रूपते—एता उत्या उषसः केतुमकत पूर्वेऽर्घे रजसो भानुमञ्जते । निष्कृण्वाना ग्रायुधानीव घृष्णवः प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति मातरः ।। (ऋ० १।६२।१) ।
  - द्यास्मन्मन्त्रे रजसः पूर्वेऽर्घे इत्येतैः पर्वराकाशस्य पूर्वभागे स्वल्पे स्थाने उषसः स्थितिश्वता। केनुयंथा दूराव् वृश्यते, परन्तु तस्य दण्डो नोपलम्यते, तथैवोषसः स्थितः केनुमऋत पदाम्यामुन्यते। यथा कोशान्निष्काश्यमानान्या-युवान्यकस्मात् प्रकाशन्ते, तथैव तमसि प्रकाशमाना उषो वेयता निष्कृण्वाना स्थायुधानीव पदाम्यां वर्ण्यते। उषस स्थाद्यप्रकाशस्य रक्ताभत्वमिष गावो-ऽक्षीर्यन्ति पदैः स्पष्टीक्रियते। एवमेकस्मिन्नेव मन्त्रे द्यस्थानाया उषसो वर्णनमत्यन्ते श्वसारकारिभिद्यादेः समुपलम्यते।

यदोषा पूर्वस्थानात् किञ्चिद्वतरित तदोर्घ्वभागे प्रकाशस्य विस्पष्टा स्थितिर्गृ ह्यते । एतत्स्थानस्थाया उबसो यथा सनोहारि वर्णनं त्रेष्ट्भशन्त्रे- द्वेभिः पदेश्वलभ्यते — इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः प्रकेतो ऽजनिष्ट विभ्वा (ऋ० १।११३।१) इति ।

उषसः प्राक्तनो रक्ताभः प्रकाशः शनकः श्वेतीभावं याति । एतदव-स्थाया उषसो वर्णनम् ग्रह गेभिरहवैरोषा याति (ऋ० १।११३।१४); ग्रहवैद् युवितः पुरस्ताद् (ऋ० १।१२४।११); युवितः शुक्रवासाः (ऋ० १।११३।७); हष्यं वासो विभ्रती (ऋ० ७।७७।२); इत्यादि पवैष्पलभ्यते । श्रस्यामवस्थायामि प्रकाशस्योपरिभाग एव व्यक्तोपलव्धिभवितः । एतस्य निद्श्वानम् अर्ध्वेव स्नाती (ऋ० ५।६०।५); ग्राविवंक्षः कृणुषे शुप्भमाना (ऋ० ६।६४।२) इत्याद्य प्रमाभः क्रियते । उषसः पर्वतसानोरिव स्थितः उषो ग्रद्रिसानो (ऋ० ६।६६।५) इति सबुद्धचाः अर्ध्वा ग्रस्या ग्रञ्जयो विश्वयन्ते (ऋ० ७।७६।१) पदैश्व व्यक्यते । एतत्कालिकस्य प्रकाशस्यात्पता न दिशो मिनाति (ऋ० ५।६०।४); दभ्रं पश्यद्भ्यः (ऋ० १।११३।५); जार इवाचरन्ती (ऋ० ७।७६।३) इत्यादिपवैः संसूच्यते ।

तत्पश्चाद् यदोषाः पूर्वस्थानात् किञ्चिदवतरित, तदा तस्याः प्रकाश ग्राधिक्यं भकते । एतस्याः स्थितवैर्णनं पाङ्कतेषु मन्त्रेष्टितत्यं दृश्यते — द्युम्नं वृहद् यश उषो मघोन्या वह (ऋ॰ ५।७१।७);गोमतीरिष ग्रावहः ....। साकं सूर्यस्य रिक्मिभः शुक्रैः शोचद्भिरिचिभः (ऋ० ४।७६।६); नित्

तबुत्तरकालं यदोषसः प्रकाशः पूर्वस्मात् स्थानान्नीचैरवतरित, वृद्धिं च गच्छन् भूमि स्पृशित दशसु दिक्षु च व्याप्नोति, एतादृश्या प्रवस्थाया निरूपणं बाह्रतमन्त्रेषूपलम्यते । तथाहि — जरयन्ती वृजनं यद्वद् ईयते (ऋ०१।४८।५); चित्रेव प्रत्यदर्श्यायत्यन्तर्दशसु बाहुषु (ऋ०६।१०१।१३०) इति ।

ततः पश्चाद् यदोषसः प्रकाशस्ततोऽधस्तादावर्तते, तदा सोषाः रिश्मिभिस्तमो विवासयन्ती विश्वं जगद् ग्रवभासयित । तदुक्तम् - व्युच्छन्ति हि रिश्मिभिविश्वमाभासि रोचनम् (ऋ० १।४९।४) ।

ततोऽवरकालं यदोषसः प्रकाशो नीचैः प्रसरति, तदा सा भूमभिरव्वैगौंभिः ( द्विविधरिव्मभिः ) सम्पृक्ता सती विशेषेण प्रकाशते । एतादृशी उपो ग्रद्धेह् गोमत्यश्वविति विभाविर (ऋ० १।६२।१४) इत्यादिभिः विशिष्टैः सम्बो-घनैः सम्बुष्यते ।

भ्रन्ते यदोषा पृथिवीतलमवतरित, तदा तस्याः शुक्रेण प्रकाशेन भ्राचुलोकं सर्वं जगत प्रकाशितो भवति । तथा चाह—श्रा द्यां तनोषि रिश्मिभरान्त-रिक्षमुरु प्रियम् (ऋ॰ ४।४२।७)।

एवं यथोषोदेवताकमन्त्राणां तत्तच्छन्दोऽनुरोधेन तत्तत्स्थानविशिष्टाया उषोदेवताया वर्णनं निदर्शनार्थं संक्षेपेणोपन्यस्तम्, तथैव ग्रन्यासामपि देवतानां तत्तच्छन्दोऽनुरोधेन तत्तत्स्थानविशिष्टानामथोऽम्यृहितव्यः ।

सम्प्रति प्रतिच्छन्दः समुपलम्यमानाया एकद्वचक्षरन्यूनाधिकतायाः किञ्चित् प्रयोजनं प्रस्तूयते । एकद्वचक्षरन्यूनाधिकतया मन्त्रार्थविज्ञाने कथं वैशिष्टचं जायते, इत्यिप पूर्वेणेव मार्गेण विज्ञातुं सुशकम् । पूर्वं पृथिवीमारम्य द्युप्यंन्तं ये सप्त विभागा निर्दशिताः, यथास्थानं च गायत्र्याविछन्दसौ निर्देशो व्यवायि, स छन्दसौ निर्देशः प्रतिछन्दः पूर्णाक्षरसंख्यकानां विज्ञेयः। प्रधुना पूर्णा-क्षरसंख्यकरेखाया प्रथस्ताद् द्वे रेखे कल्पनीये । तत्र प्रथमा । रेखा एकाक्षरन्यून-छन्दसः स्थानं निदर्शयति । तत्रोऽबस्तात् द्वितीया रेखा द्वचक्षरन्यूनछन्दसः स्थानं द्योतयि । एवमेव पूर्णाक्षरसंख्याकरेखाया उपरिष्टाद् द्वे रेखे कल्पनीये । तत्रापि प्रथमा रेखा एकाक्षराधिकछन्दसः स्थानं द्योतयि । एकाक्षराधिकछन्दसः स्थानम्, प्रपरा तदुपरिष्ठा द्वचक्षरा-धिकछन्दसः स्थानं संकेतयि । एतेषामेकद्वचक्षरन्यूनाधिकसंख्यकानां छन्दसा-

.मिपि पूर्वचित्रस्य दक्षिणभागे यथोक्तां रेखां प्रकल्प्य ग्रक्षरसंख्या-निर्दर्शनेन संकेतः संसूचितः ।

एवं च प्रतिछन्दो विभागे प्रकल्पिते प्रथमस्य द्वचक्षराधिकस्य (२६ स्रक्ष-रस्य) गायत्रीछन्दसो यत् स्थानं तदेव तदुत्तरस्य द्वचक्षरन्यूनस्य(२६ प्रक्षरस्य) उ िणहोऽिप स्थानमापद्यते । एवं चैतावृक् स्थानं पूर्वोत्तरयोक्छन्वसोः सङ्गम-स्युनं भवति । एताद्क् संगमस्थानस्थितं छन्दः कवाचिद् द्वचक्षरन्यून-छन्दसोऽन्तर्गतं भवति, कदाचिच्च द्वचक्षराविकछन्दसोऽन्तर्गतम् । तत्र 'दृच-क्षराधिकं पूर्वछन्दः उत द्वचक्षरन्यूनम् उत्तरछन्दः' इत्यादाङ्कायां छन्दः-सूत्रकारः पिङ्गलाचार्यौ व्यवस्थां विव्धाति - ग्रादितः संदिरघे (३।६१) इति । ग्रस्यायं भावः — यदि कस्मिश्चित् षड्विशत्यक्षरपरिमिते मन्त्रे सन्देहः स्यात्, यदस्य द्वयक्षराधिकगायत्रीछन्द उत द्वयक्षरन्यूनमुष्णिक्छन्द इति, तत्र प्रथमपादाक्षरसंख्यया निर्णयो विधातव्यः । यदि प्रथमः पादोऽष्टाक्षरस्तिह तस्य द्वचक्षराधिकं गायत्रीछन्दो ज्ञेयम्, यदि द्वादज्ञाक्षरः प्रथमः पादस्तीह तस्य द्वयक्षरन्यूनोध्णक्छन्दः कल्पनीयम् । एवं सर्वत्र संगमस्थानस्थयोष्छन्दसो-विघेयः । एवं संगमस्थानस्था देवता कवाचिव् द्वचक्षराधिकेन छन्वसा स्तूयते, कदाचिच्च द्वचक्षरहीनेन छन्दसा । एवं च स्यूलतथा विभक्तानि सप्त-सप्त स्थानानि पुनर् एकद्वचक्षरन्युनाधिकछन्दोऽनुरोघेन चतुर्घा विभ-ज्यन्ते । तथा सति प्रतिवेवतम् भ्रष्टाविशतिया भिन्ना स्तुतिरुपपद्यते, इत्यहो वैविकवर्णनस्य सौक्ष्म्यम् !! सप्त महतोऽपि सप्त-सप्तभेवभिग्नाः । एवं च प्रतिदेवतम् एकोनपञ्चाशद् भेदिभिन्ता स्तुतिः कल्पनीया । एतादृक् सूक्ष्म-वर्णनस्याधारो न मया साक्षादुपलब्धः, तथाप्येतादृक्सूक्ष्मवर्णनस्याऽऽवारो-ऽघोलिखिते बाह्यणवचने निगुढो वर्तत इति विश्वसीमि-

अर्थेप्सव ऋषयो देवताश्छन्दोभिरुपद्यावन (उद्घृत-ऋक्सर्वा २।७)

अस्यायमभिप्रायः—मन्त्राणाम् भ्रयान् ज्ञातुकामा ऋषयवछन्दोभिवछन्दसाँ साहाय्येन मन्त्राणां या इन्द्राद्या देवतास्तासां सामीप्यं लब्धवन्तः। अर्थात् छन्दोऽ-नुरोधेन देवतानां स्थितिपमुलम्य मन्त्राणां विशिष्टान् श्रयान् ज्ञातवन्तः।

भगवव्वयानन्वसरस्वतीस्वामिभिः द्वात्रिशवुत्तरैकोर्नावद्यतितमे वैक्रमाब्दे (१८७५ स्त्रीस्ताब्दे ) विधीयमानेषु पञ्चदशिविशिष्टेषु प्रवचनेषु पञ्चमे वेदिषयके प्रवचनेऽभिहितम्—पदार्थज्ञानिविषये वेदेषु महती दक्षता विद्यते । तेषां तथाविधाभिधाने क प्राघार इति न वक्तुं समर्थः ? भवतु किश्चिदयाधारः, तथापि पदार्थविज्ञानस्य सौक्ष्म्यप्रतिपादिका छन्दसामाधारेण व्या मन्त्रार्थविज्ञानशैली मयेह प्रस्तुता साऽप्यतितरां विचाराहा वर्तते ।

क्रियते । एतदर्थस्य वैशिष्टच्यत्रोवनाय पृथिवीस्थानीयस्य प्रथमपरिवहस्य मुख्यं स्थानं कल्पनीयम् । ग्रस्मन्मते तु मानत्रो यस्मिन् पृथिव्याः प्रदेशे तिष्ठिति तदेव पृथिवीत्यां प्रवेशे तिष्ठिति तदेव पृथिवीतलं प्रथमपरिवहस्य मुख्यं स्थानं कल्पनीयम् । ग्रस्मन्मते तु मानत्रो यस्मिन् पृथिव्याः प्रदेशे तिष्ठिति तदेव पृथिवीतलं प्रथमपरिवहस्य मुख्यं स्थानम् । तसनुरुद्ध्य पूर्वस्यां दिशि ग्राकाश्वदेशेऽप्येका रेखाऽङ्कतीया ( द्र० — पूर्वंचित्रे वामभागे ) । ददमेव च चतुर्विशत्यक्षराया गायत्र्याः तद्वणितदेवतायाश्च मुख्यं स्थानम् । एवं च सित यदा उद्यन् सविता तद्वेखास्थानमाप्नोति, ग्रर्थात् पृथिवीतलस्थस्य प्राणिनो दर्शनयोग्यो भवति, तादृशस्यवितृश्चतुर्विशत्यक्षरिवद्वया गायत्र्या वर्णनं भवति । तथा चेयं पूर्णक्षरगायत्री छन्दस्का ऋक्—

विश्वानि देव सवितर्दु रितानि परा सुव। यद् भद्रं तं न ग्रा सुव।।

ग्रस्यामृचि 'वेव, सवितः' इति हे सम्बोधनपदे, 'परासुव, आसुव' इिं मध्यमपुरुषस्थे क्रियापदे । सम्बोधनमध्यमपुरुषयोः प्रयोगो तदेव भवित, यदः सम्बोध्यमाना प्राध्यमाना च वेवता प्रत्यक्षा स्यात् । अत एव वर्गनयोग्यसितत्-वेवताके चतुर्विश्वत्यक्षरछन्दस्के मन्त्रे सम्बोधनपदयोमंध्यमपुरुषस्थिक्षया-पदयोश्च निवन्धनं युक्तं भवित । ग्रिपि चास्मिन् मन्त्रे प्रयुक्तं सवितृपदं 'षूप्रेरणे' इत्यस्माद् धातोरेव व्युत्पन्तम्, इत्यासुव-परासुव-पदाभ्यां विस्पष्टम् । ग्रस्मन् मन्त्रे स्तुतः सविता ग्रनुद्भूतरिमः केवलं प्रेरक एव भवित ।

ग्रधुनाऽन्या ऋगुदाह्रियते । इयमृग् वैदिकेष् गायत्रीति वा सावित्रीरिः वा गुरुमन्त्र इति वा रूपेण प्रसिद्धा वर्तते । तस्या ग्रयं पाठः—

> तत् सिवतुवंरेण्यं भर्गौ देवस्य घीमहि। घियो यो नः प्रचोदयात् ॥

ग्रस्या ऋचः प्रथमे पादे सप्ताक्षराणि, द्वितीयतृतीयपादयोदचाव्टावव्टी।
एविमयमेकाक्षरहीना त्रयोविकात्यक्षरा गायत्रीछन्दस्का ऋक् । ग्रस्याम् स्त्रि सिवतंव वर्ण्यते स्तूयते प्राध्यंते च । परन्तु किमवस्यः सिवताऽत्र स्तूयत इत्येकाक्षरहीनेन छन्दसा विवियते । एकाक्षरहीनाया गायत्र्याः स्थानं चनुविकात्यक्षरगायत्र्या ग्रवस्ताद् वर्तते, इत्युक्तं पुरस्तात् । एवं चानयेकाक्षरहीन्या
गायत्र्या तादृक् सिवता वर्ण्यते, यः सम्प्रत्युदय्भावमप्राप्तः । ग्रत एव च सोऽसमदावीनामप्रत्यक्षः । ग्रस्यामृचि यानि पदानि प्रयुक्तानि तान्यिप सिवतुः
परोक्षभावमेव व्यञ्जयन्ति । यथा—प्रथमं 'तत्' पदं सिवतुः परोक्षभावमेव

प्रकटेशित । 'वरेण्यम्' परमपि तस्य भगेस्य वरणीयतामेव द्योतयित । प्रत्यक्षीभूतस्य सिवतुर्भगस्तेजो न सर्वदा वरणीयो भवति। तेनास्य मन्त्रस्यायं भावः—
वयं परोक्षभूतस्य सिवतुर्यद् वरणीयं तेजो वर्तते, तद् धीमिहि । एतादृशो
स्यानेन प्रत्यक्षीभूतः सिवता ग्रस्मदीया बुद्धीः शुभकमंसु प्रेरयेत् ।

शास्त्रकाराः 'तत्सिवतुः' इत्यस्या ऋचो जपकाल ध्रासूर्योदयाद् इत्येव मन्यन्ते (एतम्य विशिष्टकालस्योपपत्तिरिप एतस्या एकाक्षरहीनतयैवोपपद्यते ।

एवम् ग्रस्मिन् निबन्धे मन्त्राणामाधिदैविकार्थविज्ञाने छन्दसां यत् साहाय्यम्, यथा च तल्लभ्यते इति यथामित विवेचितम् । मन्त्रार्थोपयोगिषु वेबाङ्गेषु परिगणितेन छन्दः ज्ञास्त्रेणापि कथंचिद् मन्त्रार्थोपयोगिना भाव्यम् विन्तायां मया या काचिद् वृष्टिक्पलब्धा सा तत्रभवतां विदुषां पुरस्ताद् स्वातः । उत्तरसप्तकंद्रछन्दोभिः कथं मन्त्रार्थविज्ञाने साहाय्यं शक्यते वृद्धम्, इत्यत्र मया नाद्ययावत् किचन्मार्गो लब्धः । वस्तुतः छन्दौसि मन्त्रार्थ-विज्ञाने उपकारीणि सन्ति नवेति चिन्तनप्रवर्तमानायैवाहं द्वःसाहसं छत्वान् । प्रवृत्ते च चिन्तने 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः' इति ग्यायेन कदाचित् तत्त्वनिर्णयोऽप्येतस्मिन् विषये भवितेत्येवाहमाद्यासे ॥

## रामलाल अकपूर न्ट्स्ट क्षरा जिमाशित

कतिपय वैदिक ग्रन्थ

रिक्ति १ प्रद्रिक्तियाज्य — ( संस्कृत हिन्दी व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित ) प्रतिभाग सहित कि प्रतिभाग सहित ) प्रतिभाग सहित । प्रविभाग सहित । प्रविभाग सहित । प्रविभाग स्थान स्थान । प्रविभाग स्थान स्यान स्थान स्य

२. यजुर्वेद भाष्य-विवरण —ऋषि दयानन्दकृत भाष्य पर पं० ब्रह्मदर् जिज्ञासुकृत विवरण। प्रथम भाग ग्रप्राप्य है। (द्वितीय भाग) मूल्य २०-००

३. ग्रथवंवेदभाष्य—श्री पं॰ विश्वनाथ वेदोपाघ्यायकृत । वीसवां काण्ड-ग्रजिल्द १२-००, सजिल्द १५-०० । १८-१६वां काण्ड-१६-०० ।

४. गोपथ ब्राह्मण (मूल) शुद्ध संस्करण । यन्त्रस्थ

माध्यन्दिन (यजुर्वेद) पदपाठ—शुद्ध संस्करण

६. वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा-युधिष्ठिर मीमांसक लिखित वेदविषयक १६ विशिष्ट निवन्धों का अपूर्व संग्रह। विशिष्ट संस्करण मूल्य ३०-००।

७. ऋग्वेदानुक्रमणी —वेक्कटमाघवकृत । इस ग्रन्थ में स्वर छन्द म्रादि दं विषयों पर गम्भीर विचार किया है । व्याख्याकार —श्री पं० विजयपाल जी । मूल्व २०-००; राज सं० ३०-००।

५. वेदों का महत्त्व तथा उनके प्रचार के उपाय; वेदार्थ की विविध प्रिक्तियाओं की ऐतिहासिक मीमांसा—(संस्कृत-हिन्दी)

१२ परिशिष्ट । मूल्य लागतमात्र — १०-००, राज-संस्करण १२-०० । सस्ति संस्करण मू० ४-००, सिलिल्ड ५-००।

१०. मीमांसा-शावर-भाष्य — आर्षमतिवर्माश्चनी हिन्दी-व्याख्या सहित । व्याख्याकार—युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग मूल्य ३०-००, राजसंस्करण ४०-०० ग्रप्ताय भाग २४-००, राजसंस्करण ३२-००। तृतीय भाग यन्त्रस्थ

११. सत्यार्थप्रकाश (ग्रार्यसमाज-शताब्दी-संस्करण) -राज-संस्करण,१३ परि शिब्ट ३४०० टिप्पणियां, तथा सन् १८७५ संस्करण के विशिष्ट उद्घरणों सहित। मूल्य ३०-००, सस्ता संस्करण २४-००, लघु ग्राकार में ११ परिशिष्टों सहित १२-००।

१२. दयानन्दीय लघुग्रन्थ-संग्रह — ऋषि दयानन्द कृत १४ ग्रन्थ, सटिप्पण, ग्रनेक परिविद्यों के सहित। लागतमात्र २०-००

- पुस्तक प्राप्ति स्थान-

रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा)

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri





